#### प्रसंग

सन् १९४२ के आग्दोलम्के दिनोंमें बच इस सबके तथ बेलमें मेजे गये, तो वहाँ भी हमें अक जाह नहीं रखा गया। मैंने अन दिनों कुछ मिळाकर छह केंछे देखी। सरकारने सोचा कि मादिहित लोगोंको अर्थिक मान्यमें रखना खतरनाक है। जिस्तिकों मम्य मान्यके प्रमुख प्रतिवर्गकों असने खुद्द मदास मान्यके बेस्लोर लेलमें रखा या। वहीं मेरा खुन्दा मिलेक कोबीची नेताओंसे परिचय हुआ। सरकारकों बच कुछ होच आया और परिदियति काक्सें आ गयी, तब इस लोगोंको बेस्लोरसे निकालकर सिचनी बेलमें मेजा गया। वहीं लेखन, वाचन, और बचामें हमारे दिन अच्छी तस्य कटने थे। मोजनके बाद अवल्युस्ताले बाहुर लक्सणांकिह्मी चीहान, अमरावर्शके ऑंग दिवाजीयाय पळप्येन, में और दुसरे चेद सज्जन केक नहें कमोरी साथ देवकर जिपर खुपरकी बाहु रहसणांकिह्मी चीहान, अमरावर्शक संग प्रयुक्त की प्रयुक्त सुपरकी

यह खामाजिक हो या कि लोग मुंत पूर्वय गांधीजीक बारेमें यूछते।
में भी जपनी गमग्रमें आश्रमजीवनका कोशी न कोश्मी किस्सा कह
सुनाता था। शेक दिन ठाकुर ट्यमणांस्हिजीने कहा — 'आपने या साधूके बारेमें कब जितने किस्से हैं, तब खार हिस्स हों।
मेंने ज्याब दिया — 'मेरी हाल्य शी व्यावकीजीशी है। शुनके दिमागमें
मर्दामारसका सारा शितिहास मरा हुआ था, लेकिन शुन्ते लिपियद्र हैसे
किया जाय। शुने टिब्बनेगाला शित दुनियामें कोशी है ही मेरी
(पर न लेकहा: करियद शेलस मुलि विचते)। जब गणेशजीजी चार
हायवाले बुद्धिमान लेखक शुन्ते मिले, तव कही महामारत दुनियामें कार
हुआ। '। ल्यमणांसहनी हेंसकर योले — 'दिनरात टिब्बनेकी बात नहीं
वननेके िश्ने तैयार हैं।' मैन कहा — 'दिनरात टिब्बनेकी बात नहीं

है। भोजनोत्तरका रायदापना समय ही आधीं देना है। शेक दो सम्मर्ग रिस्ते कि शुम दिनदा काम पूरा हुआ। क्षेत्रा करनेने दूसरे कार्यमभीमें साथा नहीं आयमी और रोष गुरु न गुरु लिया भी जायगा। अगर रोज विशो कामको सारा समय दिया जाय, तो बावीके सब काम रह

राज जिला कामका स्थाय समय दिया ताम, तो बादीके सब काम रह काममें भीर शुरुते पत्वाचायमें क्षिष्ठ काममें भी छोड़ना परमा।' जिल्पर रोज योहा योहा ल्लिनेना तय हुआ, और धीर धीरे निस्धींदी सख्या युक्ते रूगी। लिली हुआ चीज और भी शाधियोंने पड़ी। शुर्दोंने मोसारन दिया कि 'ल्लियाने जाकिये'।

वे किस्म क्खि म्यान अर्देशकं प्यानमें स्तक्त नहीं स्थित गर्व इं। पोभी चर्चा छिड़ी, अ्छमें जो प्रसग बाद आ गया, अभीको प्रस्ता अ्ष दिन दोषदर्भों सिल्मा दिया। अस राजपदिवास कुटनेंगे दिन आ गर्य। सरकारके यह अपस्यर

कभी कभी बेल देखने आहे रहते थे। अंक दिन अंकने लानगी तौर पर कहा — 'और तो हर छूट आवेंगे, लेकिन पाका और जिनेवा करी छुटनेवाल नहीं हैं। जिनमेंमे भी विनोवा तो हायद छूट भी वार्षे। अनेके निकाफ हमारे पाछ छुठ न' है। छैदिन काका धाइके लेकीन वहां जूपम मचा दिया या। अनक छुटनेकी आहा तमिक भी नहीं है।'

मैंने आरामसं अपने रिस्म लिखनाना बारी रखा। जब विलोंकी धरमा काकी हो गयी, ता विचार आया कि कमसे वम जेक सी आठ किसे तो होने ही बादिया अर स्वत्या सीके नवदीक पहुँचने दिखी, तो दिनमें दो दो दपे लिखनाना हुक किया। अर्थ तरह रोके भाद अर्क और यहा था कि रिमोजनों और में दोनों केक साथ पूर गरी किसके बाद तो लिखना हुक किया। किस तरह रोके भाद अर्थ भी किसके बाद तो लक्ष्मणसंहिती आदि सबके सम सम्ब्रा स्ट्रटी गये।

थी ल्यानाविंद्रमाँ बादर आमिके बाद मेरी माथा सुचार वर पे रिभो मकाशित करनेगाले थे। तेकिन केल्यों नियं सुकी सकटा बादर आने पर टिकने नहीं। बादर आने ही बादरी हमिलाके अनेलानेक काम विर पर सवार हो जाने हैं। न ल्यानाविंद्रवी अवत्री माथा मुपार परें, न भी । मेरी स्वाहिश यो कि ये सारे संस्माण, जहाँ तक हो सके, काल-कमके अनुसार रख हूँ, छेकिन वह भी मुहस्ते नहीं हो सका । बहुत दिन तक ये हस्तिजिसित कैसेंके नैसे पढ़े रहे । आसित मैंने सोचा कि लेते हैं वैसे ही अंक दफे शाया करवा हूँ । समय मिलने पर दूसरी आप्रतिमें सब सर्वात सुवार हो सकेंरी । फल्या यह पुस्तक आफ्री

रूपमे प्रगट हो रही है।

जब ये संस्मण लिखे गये, तम पू॰ बाघू जावित थे। अनका संकल्प और राष्ट्रकी प्रार्थना थी कि वे दीर्पकार सक जीये। में जानता या कि सुते वे किस्से संपन्नेत साथ लिखने चाहिये। अगर पू॰ बागुर्जीन देखनेमें आ जार्षे और काही अदार्थनिक ग्रुप्त अस्पर्य दिख्य पड़े, तो अर्हे अच्छा नहीं स्रोमा। जिसर तो यह इतिस्थितित प्रति मैंने 'नवाजीवन'को सीपी और शुप्त पू॰ वापूजी चरा यह। अर्फ बार सोचा मी या कि अब जिनमें कुछ परिवर्तन करूँ, केकिन किर मनमें यही निवय हुआ कि फिल्हाल जैसे विस्त गर्म थे मैसे ही राजना अप्छा है।

किल हॉकियोंमें चाटकोंको पू॰ पांचियीका यमार्थ दर्दन हो कहन मिलेगा, लेकिन यह चंचूनं दर्दान नहीं कहा जा सकता । ये चंचूनं दर्दाने कुछ हो पहलू हैं । गांचीजीकी लियुतिकी पूरी पूरी सरप्ता किमारित अनुसार हो देखनेवाला अपनी शक्तिक अनुसार हो देख सकता है । तिस पर भी प्रसंगवता को बाद आवा, बही यहाँ लिखा गांच है । यहि गांचीजीके व्यतिकत्ति अनुसार हो देखने का पार्व है । वहि गांचीजीके व्यतिकत्ति भूरी कवि शीवने केवता, तो दूखरे दंगमें लिखता । यहाँ बेचा कंकत्य या ही नहीं । तो भी चायूका पंचूनं चित्र लिखता । यहाँ बेचा कंकत्य या ही नहीं । तो भी चायूका पंचूनं चित्र लिखता । यहाँ बेचा कंकत्य या ही नहीं । तो भी चायूका पंचूनं चित्र लिखता । यहाँ विश्व तो क्षा केवता है कि ये द्वारा महत्त्वा मिल्या ही । शिन वार्षिक्ता महत्त्वा प्रश्न चायूकी महत्त्वा का प्रस्ता है के से से से वार्ष तो हिया है । केवता है । केवता है कि ये द्वारा प्रमाणिक हैं । बेस प्रसार प्रेट डीक वेसके देश यहाँ दिये गरे हैं । कुछ व्यक्तियों जीभीसे चुनी हुजी वार्तो पर निमंत्र हैं । वेकिन मेरा विश्वात है कि ये वर प्रमाणिक हैं ।

यह थिराएत मानवजातिको मिलनी चाहिय ।

नओ दिस्सी,

गांभी जयंती, १९४८

चाहिये कि ये अपनी यह दौल्य दुनियाके सामने घर हैं । गांधीयुगकी

काका कालेलकर

बापूकी झाँकियाँ

धन् १९१४ की बात है। वन दक्षिण अफ्रीकाका कार्य पूरा करके महासावी विलायत पाये और बहुँसे हिन्दुस्तान खीटें, तब दक्षिण अफ्रीकाके अिस विजयी वैरिस्टरकी गुलाकात ठेलैंके टिंगे केक पारसी पत्र-प्रतिनिधि सम्मिक्ति क्टर पर ही जाकर खुन्हें मिला । मुलाकात ठेलेवारोंमें सबसे प्रथम होनेकी सुक्षको स्वादिश थी।

शुवने वो चवाल पूछा, शुचका जवाद देनेके पहले बादने कहा— 'माश्री तम दिन्दुस्तानी हो, मैं भी दिन्दुस्तानी हूँ। तुम्हारी मादरी क्वान गुवराती है, मेरी भी बढ़ी है। वर फिर मुले अमेडीमें स्वाल ममें पूछते हो! बवा तुम यह मानने हो कि चूँकि मैं दक्षिण अमीकामें जाकर रह जाना, जिशकिने जमने जममापा भूल गया हूँ या यह कि मेरे कैसे बैरिस्टर्फ साथ अमेडी हो में गेलनेमें बान है!

पत-प्रतिनिधि डॉमिन्दा हुआ या नहीं में नहीं जानता, किन्तु भाकर्ष-चित्र तो एक्टर हुआ। खतने अपनी मुलाकातके वर्णनामें बाह्के अिटी जवारको प्रधानपद दिया या।

भूको नथा प्रशासन पूर्व और वापूने नथा जनाव दिये, हो तो मूंच गया है। निज्ञ तब शोगोंको यही आवर्ष हुआ, और बहुतों को आनन्द भी, नि हमारे देरोड़े नेताओंने कमसे कम अक तो कैशा है, जो महस्मापारे पोरुनेकी क्षांशानियनाका महस्त्र जानता है।

सुस समयके अलगरोंमें यह किस्सा सब जगह छवा था ।

۲

बापू वब जिलायनसे हिन्दुस्तान लेंदि, तब में शान्तिनिकेतनमें था। भुष धरपाका अध्ययन करनेके लिने सुष्में बुष्ठ महीनों रहकर और शिधनका बाम बरके शुक्तके अन्दरूनी बायुगण्डलको मुद्री रामसना या । रिवाइने बड़ी शुद्रास्तारे मुद्री यह मीका दिया या ।

यही पर पापूके शिनाम आधमके लोग भी मेहमानके तीर पर रहते में । बादू अब दक्षिण अफीकारी लिलानत गए, तन शुद्दोंने अपने आधम बातियोंनी भी अँड्रपुक्ते पास मेळा था। भी अँड्रपुत्रने अिन्हें बुद्ध दिन महात्मा मुद्दीरामिक मुख्कुल्में हरिद्वारों रच्या और बादम ब्यान्तिनित्तनमं।

अरावार पहने के कारण में दिण अनीकाण अंपने लोगों के अधिकार पार्थिक होंगी कि अधिकार में भी होता था। मेरे अने लोगों के आमिकार अमिकार आप्ताम के पोरंसे भी होता था। समन है हुमुर्तिक हारा आभावनीमोंने भी मेरा नाम हुना हो। धारिविनिकार्न गांवे ही में अधि रिनिक्व पार्टी में करीब करिव धरीक हो। शारिविनिकार्न गांवे ही में अधिकार अध्यान परित स्वान करा। धामका खाना भी वहीं पर खाने लगा। ये आभावनार्थी मुख्य भुक्तर और पच्छा मेरिन सम्बद्धी करते थे। धारिविनिकतनवार्कोंने किर्म अक काम भींव दिया था। धामकि खोल मेरिन के कि स्वान मेरिन स्वान के स्वान स्वान

'क्त्रों अुसमें क्या हर्न है।' वे बोले। मैंने कहा—'आप सरीवोंकी सेवा लेनेकी हममें योग्यता तो हो।' अस पर बाधून वो वजाब दिया, अुसके लिओ में तैवार नहीं या। मेरा बाबय 'we must deserve it' सुनते ही बिल्कुल

स्वामाविकतासे अुरहीने कहा 'which is a fact.' मैं खुनकी ओर देखता ही रहा। फिर हॅरीचे हॅबने अुरहीने कहा —'वुन कोग वहाँ काम पर गये थे और वहाँ नासता करके किर और काम पर ही वाओगे। मेरे पाव स्वारों समय था। अिवलिओ तुरहारा समय मैंने बचाया। अक पर्यक्रा काम करके जैवा नास्ता प्रनेशी योग्यता तो तुमने वास्तिक कर ही ही है ना!'

वद मैंने कहा था we must deserve it, तो मेरा मतस्य यह या कि त्रितने यह नेता और संयुक्तको सेता स्टेनकी योगवता तो हममें हो। सेकिन मेरी यह मानना खुनके दिसाग तक पहुँची हो नहीं। खुनके मनमे तो एय स्रोग सेक संदेखें। मैंने सेवा की, निस्तिन्त्रे सुनको सेनों से सेवा हकदार बन गया।

3 सन् १९१४ की ही बात है। महाबुद्ध छिड़ सवा था। और गोपीजी रिन्दुस्तान कीट नहीं थे। कान्तिनिकतनमें कर में या, तो बहेके आम रनोभी घरमें गेहुँकी रोधी नहीं बनती थी। उद कोग भात ही खाउँ थे।

वर्डों दो तीन बगाली छड़ के थे, जो अजमेरकी तगम रहे थे। शुनके लिओ मोदी रोटियाँ बनती भी। पहले दिन जन मेंने रोटी गाँगी, तो स्वकी रोटियाँ मैं अकेला ही खा गया। रोटी जेंसी ननी थी कि विल्कुल जमहा हो। युस्तका नाम मैंने मोरेको लेदर (Moracco Leather) रखा या। युन दिनों में समावसे ही बदा प्रचारक या। सबसे आहार में मारे कम और रोटी जगादा हो, यह मेरा आमह या। मेरे प्रचारके फल्प्लेन्यं पाँच अध्यापक और साह हो।

लिश्रे तैयार हो गये। मैंने अुष दलका नाम रता या Self-helpers' Food Reform League (स्वावलीययोंका मोजन सुधारक भग्दल)। इस सब मिल्बर अपने हायसे पकाते थे, बरतन भी माँजवे ये, और महाले आदिका व्यवहार नहीं करते थे। रोधी तो मुद्दे हो मनानी पक्ती थी। यह अंधी बच्छी सनती थी कि लगाने साइक आदमी भी त्याने आते थे। हमारे क्ल्पोंसे सतोप बाद मनुषदार थे। ये अमेरिकांसे अध्ययन करते आवे थे। मिने अंक दिन कहा कि यतान मॉन्जिंसे और करने सांक करतेसे हमारी आस्मा भी सांक होती है। ये हुँच पढ़े और कहने लगे — 'हृद्य हो सांक करना किस्तना आसान नहीं है।'

इन्ड भी हो इस लोगोंका बन्धुनाव सूत्र वहा । शालिनिकेयनमें हमें अपने प्रवेशके लिशे पुरा सुप्रीता कर दिवा था।

जर गांभीओ वहुँ आपे, तो अन्होंने हमारा यह कार्य देखा। भेड़ खुठ हुने किन्तु अनका स्वमाव तो वहा ही लोगी। ऋति लगे — 'यह प्रयोग अवते तुष्टे रेमानेयर बयो किया ज्वा है? ग्रामिनिकेरनका तारा रंगोओपर ही जिश्व स्वावस्थन तरवार क्यों नहीं जलाया जाता!'

यह, दक्षिण अफ्रीकोर विजयी पीर वो ठदरे। बहुँकि अध्यापकों के और व्यवस्थापकों को शुक्ताया और श्रुवंत सामने अपना प्रस्तान रहा । ये पढ़े एकोचमें यह । जिसते पढ़े में हमानको क्या जबार दिया जात रे गिपिजीकी पह अन्दाजी भूहें अञ्चलित-मी स्त्री। मिने कहा — 'मेरा छंदासा प्रयोग चल रहा है। अगर श्रुवंद परान्द आवेगा, तो भीरे भीर अंत्र अंत्र अल्लाओर मी पता वाचेंग।' मेरी यह भी कहा कि 'दी वी आहमियों का आग रहोकी-पर मंगे दासे चले न चले। अगर से बेहत यह होगा कि यहाँ पर प्रयोग प्रयोग या तीस तीस आहमियों के छोटे छोटे क्यू बन बन्त ।'

कर्मनीर मेरा प्रशास बोहे ही नक्क कलेखां थे थे। बहने रूमें — 6 आर आउ स्टब्स बताओं में हा हुए कम्म के स्थास १८८८ (निरोध) जाउ स्टब्स बताओं में हुए हुए सार्थ क्रिया के क्षेत्र क्षा कर तहा वैसे ही हमें करना होगा और साथ मिळकर काम करने और छाय खाने की आदत डाहम्मी होगी में अपार छंटे छोटे घरच ही बनाने हैं, हो हुए महीनित यह बना एकडी हो। आज हो आप समेजी हो बहाने

अनकी दलील ठीक थी। मैं चुप हो गया। लेकिन मैंने मनमें कड़ा - 'सस्या न आपकी है, न मेरी; और गुरुदेव मी (शान्तिनिकेतनमे रविषायुको गुक्देव कहते थे) जिस समय यहाँ नहीं हैं। जितना बड़ा

अत्यात आप क्यों करने वा रहे हैं ?" बापुने श्री जगदानन्द वाबु और शरद बाबुको बुलवाया और पूछा कि यहाँ रसोअिये और नौकर मिलकर कुछ क्तिने आदमी हैं ! ' जब अन्हें पता

चला कि करीय पैतीस, तो बोले — 'अितने नौकर क्यों रखे जाते हैं! अन सनको छुट्टी दे देनी चाहिये। व्यवस्थापक बेचारे दिइस्क हो गये। अन्हें सीधे कहना चाहिये या कि इम अकाओक असा नहीं कर सकते। विन्तु अन्होंने देखा कि मि॰ अँडूयुज और पियर्सन बापुके प्रस्तावके पक्षमें हूँ, और गुरुदेवके दामाद नगीनदास गाँगोली भी असी प्रमावमें आ गये हैं। और विद्यार्थी

तो ठटरे बदर। किसी भी नयी बातका खफ्त अन पर आसानीसे सवार हो जाता है। सारा वासुमहल भुत्तिला हो गया। मैंने देला कि मि॰ अँड्यूजको स्वायलम्बनका अतना अत्याह नहीं या जितना ब्राह्मण जातिके रसोअियेको निकाल देनेका । विश्व-बुटुम्पमें विश्वास करतेवाली अवनी गड़ी संस्थामें ये बाह्मण रसोअिये अपनी रूढ़ि चलावे और किसीको रसोमीपरमें पैठने नहीं देते ।

लेकिन इस लोग सामाजिक या धार्मिक सुधारके खयालसे प्रेरित नहीं हुओ थे: हमें तो जीवन सचारकी ही लगन थी। तय हुआ कि बापू विद्यार्थियोंको शिकड़ा करके पूछे कि असा परिवर्तन शुन्दें परन्द है या नहीं । क्योंकि, नौकरेंकि चले जाने पर काम तो अन्हींको करना था। मि॰ अँड्रपुत्र बायुके पाम आकर कहने स्रो -- 'मोहन, आज तो

द्वार्दे अपनी सारी वक्तता काममें रानी पहेंगी। छड़ तोंको कैसी जोशीली अपील करों कि लड़के मंत्रमुख हो नायें । क्योंकि तुग्हारी जिस अपील पर ही सब कुछ निर्धर है। ' बापूने कुछ जवार नहीं दिया। नियार्थी अकट्टे हुओ । इम लोग तो गांधीजीकी जोशीली अपील

शुननेकी अलब्दारे अपना हृदय कानमें लेकर बैठ गये। भीर इसने सुना क्या १ ठडी मामुकी आवाज; और विलयुष्ट व्यवहारकी

बातें। म भुतमें वहीं बक्तृता थी, न कहीं जोश। न भाववता (sentiment ) को अपील थीं, न बहुत भूँची या शम्बीचौही पलशुति ।

तो भी शनके बचन काम कर गये । जिल विद्यार्थियोंको में अन्छी तरह जानना या कि वे जीकीन और आरामतल्य हैं, वे भी शुरवाहमें आ गये और बुन्होंने अरनी सब शिव प्रयोगीरे पश्चमें दी ! अब ध्यवस्थापकोंने अपनी केक आखरी किन्द्र सुर्गी कठिनाशी पैरा की । कहने रुगे - 'नीकरोंको आवके आम नौकरीसे मुक्त करना हो तो अनको तनपाह देनी पहेगी। यैने लाने पहेंगे। जिस वक सजानचीके पाछ नहीं हैं। गांधीजीके पाछ होते तो वे तरन्त है देते । वे वहाँ मेहमान थे, रिस्से माँग सकते थे १ शतके आध्रमवासी मी आध्रमके मेहमान ही उहरे। अनके पास कुछ नहीं था। मि॰ श्रें हुमूकके पास भी शुक्र वक पुछ नहीं था । मैं या जेक बुमनेपाल परित्राजक । तो भी पता नहीं वैसे गांधीओने सुशते पूजा — 'तुम्हारे वास कुछ हैं ! भीने 'कहा — 'हैं।' मेरे पास करीब दो सी रुपये निकले। मैंने खर्ने वे दिये । फिर नौकरोंको तनस्वाह दे दी गयी, और ये आश्चर्यचिकत होकर खले गये । अर सवाल अुटा, रहोशीयरका चार्ज कीन छे । मेरी सा छड़ रिपार्मेंस स्रीम चल ही रही थी। गांधीजीने मुशसे पूछा — ' होते १' मैंने अन्कार किया। आतमियास्के अमावके कारण नहीं, क्षित प्रयोग पर मेरी अश्रदा थी सो भी नहीं, किन्द्र में जानता था कि यह सारी अनधिकार चेष्टा है। मैंने कहा — मेरा छोडांछा प्रयोग चल रहा है। अससे मुझे सतीप है। शितना बड़ा व्यापक परिवर्तन क्षेकाक्षेक करना मुझे ठीक नहीं क्रचता । छेकिन अब तरह गांधीजी दकनेवाले थोड़े ही ये। और अनका माग्य भी कुछ श्रेसा है कि अगर अक आदमीने जिकार किया, तो अनका काम करनेके लिये दसरा कोशी न कोशी आहें मिल ही जाता है। मेरे मिल राजाम अथवा हरिहर दामा शान्तिनिकेतनमें ही काम करते थे। अर्ज हम अण्णा कहते थे। वे तैयार हो गये। कहने स्पी- भी चार्ज हमा। अब सवाल आया, मदद कीन करेगा । तब मैंने कहा - ' अब मेरे मित्र कोश्री काम अुठाते हैं, तब मदद करना मेरा धम होता है । मैं यथाशक्ति मदद करूँगा।' गांधीजीने वहा — 'तुम्हारा प्रयोग जो छोटे पैमाने पर चल रहा है, अुसका जिस बढ़े प्रयोगमें विसर्जन करो और सारी शक्ति अिसीमें लगा हो।"

वैद्या ही किया गया। और फिर मैं तो रायस जैया काम करने क्या। बारह-अेक बन्ने यह यन राय हुआ होगा। तीन बने हमने चाने दिया। बारह-अेक बन्ने यह स्वत्र राय कर हम कर करेंगे। शाक सुधारनेका काम अरहोंने किया। रिटिया तैयार करनेका काम मेरा था। मेरी रीटिया कियानी खेकपिय हुनी कि जहां छह रीटिया बनती थीं, वहाँ दो सी बनने स्वां। परमुखे कोयस्टेके पूरहे, हानपर

बनती भी, बहाँ दो हो बनने क्यों । पत्पक्त काव्यक्त पूरहे, हानपर कोईसी गरम चारों, ओर कुनपर में दो दो रोटियों अकपर भेक स्वकर दिराफ्तित कर वेंक्ता था। अश तब्द चार जुपन थाने अेक हाप आने रोटियोंनी ओर में ध्यान देता या। विद्यार्थी रोटियों बैठवेटकर मुसे देवे थे। गूँचनेका काम चितामणि शाली कर देवे थे। मुश्हका नास्ता दूच केकेका थो। बर्तन मॉजर्नेक किंशे भी बढ़े विद्यार्थियोंकी केक हुक्की तैवार हो गर्यो थी। शुनक्त भी सरदार में ही था। बर्तन मॉजर्नेकालोंका

शुरमाइ कायम रहे, अवस्थि वहाँपर कोओ विवाधी शुर्में कोओ शेचक शुपन्यास पढ़कर सुनाता था, कभी कोओ सिवार बजावा था। मेरी यह योजना शान्तिमिन्तनगाँछ रस्कि अध्यापकोंको बहुत ही अच्छी एगी।

निष्ठ तरह दो—चार दिन बांचे और गांभीजी अपने मित्र हाक्टर प्राणजीवन मेहताले म्किनेक किंवे वर्षा (कावरेश) जानेके किंके तैयार हो गये। हिरित शामी कहा—'मैं भी अननेक साथ जानूंगा।' (शानेजे एकं आप जानूंगा।' (शानेजे एकं आप जानूंगा।' (शानेजे पहिल शामी का जाने मेहतालेक स्पूटर रह चुने थे।) मुसे यहा मुस्सा जाया। में शिकायत करने गांभीजीने तास याया। गांभीजीने मेरा काम तो देखा ही या। शुरहीने डेटे पेंटे हुश वहा,—' दुम तो सब कुछ बला सज़ीगे। लेकिन असर गुरहारी जिल्हा है, तो अप्याप्ता वार रुष्ट करा सज़ीगे। लेकिन असर गुरहारी जिल्हा है, तो अप्याप्ता वार रुष्ट करा सज़ीगे। लेकिन असर गुरहारी जिल्हा है, तो अप्याप्ता वार रुष्ट करा सज़ीगे। लेकिन असर गुरहारी जिल्हा है, तो अप्याप्ता वार रुष्ट करा सज़ीगे। लेकिन असर गुरहारी शिकायों। अस यह लेकिन स्वीत स्वीत कराने कराने स्वीत स्वाप्त स्वीत स्

गौधीजीने देखा या कि मैं तो नवे प्रयोगमें रैंगा हुआ है। युछ भी दया किये भौर शुर्होंने कहा—'अच्छा, तब तो ये मेरे ही साथ जायेंगे।' और समझच दुसरे ही दिन अच्या गौधीजीके साथ चछे गये !!

हैं! और आगर अुन्हें जाना ही है, तो चार छह दिनकी मेहरवानी भी मुद्दे नहीं चाहिये। अगर अुन्हें कल जाना है, तो आज चले जायें।' जिस प्रदेशका आगे क्या हुआ, से यहाँ बतानेनी प्रस्तत नहीं रोहिद्रबाद करफरेसे आये । शुरुनेने जिल प्रयोगको आहीर्याद दिया। कहा कि जिस प्रयोगसे सरवाको और स्वास्त्रिकों बदा रूपम होगा।

पीरे परि नावीन्य बस होता शया। इन्हरू यक्तने छने। जिन पियमनेने भी मेरे पास आवर कहा— 'काम तो अन्दा है, लेकिन वहने लियनेका शुल्लाह नहीं रह आता है।' यही बहादुरीने हमने चालीन दिन तक जिसे बलाया। पिर पुरियों आ मुत्री। पुरियोह बाद किनो जिल्हा मेरी साम भी मही लिया। में सो शासितितेका संस्कृत चला गया।

ĸ

योंदू ही दिनोंने मांचीजी बमं से लेंटे । हमारा प्रयंग चल ही दहा या। अवनेने वृत्रणे सार आधा गोप्पजेशीका दहाना (करवरी १९१५) हो क्या। गांचीजीते सुन्य पूरा व्यतिका तय किया। अवके सहते भोग्चेजी अनते कहते थे — 'सर्वेज्य आक जिन्दिया मोलायांकी सहत्व चली ।' लेकिन गांचीजीते निक्त्य नहीं किया या। अपने राजकीय सुद्धी स्वयुक्त प्राच्चा के स्वयुक्त प्रवादी सुद्धी स्वयुक्त प्रवादी सुद्धी स्वयुक्त प्रवादी सुद्धी स्वयुक्त प्रवादी सुद्धी सुद्धी सुद्धी सुद्धी प्रवादी सुद्धी सुद्धी प्रवादी सुद्धी अपने हिन्न अर्जी वे हो।

अर्जी पाकर गोलकिर्जफ अन्य दिष्ण धपरा गय। यह शाय किरता मामदार धार्क्षणी न दोतीन कागह अपनी अपनिम आपामें यर्गन दिया है। गुर्से यहाँ देनेके अरूरत नहीं । सार यह या कि वे बातने ये कि गोपीजीका हे हम्म नहीं कर सर्केंगे। किन्तु गोलकिर्जिक ही (cieed) (राजनीरिक निद्धानों) को गोपीजी मानते थे। श्रेशी हाल्दमें छन्की अपी अर्स्तीकार देशे की बाज, जिसी अस्मत्वस्ये से पढ़े थे। परिविधत ताइकर साधीजीने ही अपनी अर्थी वापिस छं हो और अपने गुरुमाक्षिगों के सक्टरों मुक्त कर दिया। पिर भी अर्थसम्बस्ये गोधावर्षिक जल्डोमें वे शुवस्यत प्रदेश, और सस्याका अनुदोंने समय समय पर सदद भी बाजी दी। गोस्टिकंकि देहान्तका त्यमाचार सुनते ही गांधीजीने ओक सार्ट्स रिञ्जे जूते न पहननेका षत स्थियां। अिस कारण शुन्हें काफी तकसीफ हुजी। किन्द्र शुन्होंने यह मत अच्छी तरहरी निवाहा।

## ्य जब बापू बर्मांसे लीटे, तो रिंग बादू शान्तिनिनेतनमें थे। भारतके हो बढ़े पुत्र किस तरह मिल्ले हैं, बहु देशनेके लिओ हम सब अध्यापकाण

अत्यन्त भृत्युक थे । यि० अँड्रमुल हमारी यह झुरूज्य क्या जातें !
भुग्होंने तो मानो अपने गुरूदेव और अपने मोहनका ठेका ही ले दिया
था। वे हुमाँसे रिश्वीको अदर कमोरी जाने ही न दें। पुराने अप्यापक शितपर
विवाह गये और अदर पुत्त हो यो । शिती बाहुने तसहात्मु कि अिन यहाँ है।
प्राम निम्न हमारे िंगे अेक पुष्पमत्ता (sacrament)—ता है।
भूतकी लानगी मार्त जुननेके टिओ हम असुक नहीं हैं। योदा समस्
वैद्युह हम चले आंदिंगे। तब कहीं मोहनेक चार्टीकी तसहां हुआी।

दीवानलानेमें बायुके लाय हम गये । रविवाद अंक यहें होज पर कैंडे थे, लड़े हो बये । रविवादकी कूँची मध्य सूर्वि, शुनके सफेद बाल, कम्पी दाखी, और मध्यता बजानेवाला भुनका जोगा, सब मुख्य मीड़, मुन्दे सामने गांधीजी छोटीकी घोती और ओक दुस्ता और कासमीरी टीपी (दुपड़ी) पहने हुओ जब सके हुओ, तब शैसा मालूम हुआ माने शिवहे सामने चुका सका हो। दोनोंक मनमें अंक दुस्तेके प्रति हार्दिक आदर पा। रविवादने

गांचीओको अपने छाय कोच पर बैठनेका विद्यास किया। गांचीओने देखा कि बमीन पर गांडीचा है दी, वे वर्योंवर कोचपर बैठें। जमीनगर ही बैठ गरे। रिकायुको भी फ्डॉपर बैठना पड़ा। इस खब लोग सुछ बमम तक निर्देशिद बैठे रहे। मासूली बुशल प्रश्न हो गये और हम पले आवे।

फिर तो वे दोनों अनेक बार मिछे। संतोध बाबूने अंक दिन सुद्रो इहां — "अिन दोनोंक बीच अंक दिन आहारकी भी चर्चा छिड़ी भी। पूरी (छवी)की बात थी। गांधीजी तो केकल फल्एएरी उहरें। अर्टोने क्ता — 'भी या तेलतें नेशी तलकर पूरी बनाते हैं, यह तो अन्तहा क्यि बनाते हैं।' यह भुनार रिश्वहने संभीतताथे जवाब दिया — It must be a very slow poison. I have been eating furif the whole of my life and it has not done me any harm so far."

#### Ę

जब रहिन्छ अप्रतिकार्में बाहुके सम्मावस्त्री श्रृष्ट सहस्व के लिया, तब श्रृतको मिरदिके विदेश वहाँको प्रियद अंदूपत्रकों मेजबेका गोस्टके आदिने वा सुन्ता । अरादी आपनी सुन्न कामनाके थाया मिरदि जेंदूपत्रकों मेचा करनेके लिया करनेके लिया के स्वीत स्वीत के स्वीत

कहना। वस्ते अन दोनोंका सन्यन्य मान्याये माश्रियों नेता रहा। जय कभी
भिस्टर अँद्र्युक विदेशसे हिन्दुस्तान आते, तो दुख दिन पहले नज़दीक्के
धन्दरसे To Mohan love from Charlie यह फेनल (तार)
भेगे पिना श्रुनसे नहीं रहा जाता। जिस तरहसे पैका खर्च करना बायुको
अखरता तो यहुत था, लेबिन श्रुनको मना करनेकी हिम्मस शुन्होंने कभी
नहीं की।

मिस्टर अँड्र धूजका स्वभाव कुछ मुलकता या। नहाने जाते वहीं घड़ी भूल जाते। किसीसे बुछ छेते अयवा देते, वह भी अवसर भूल

कहा — 'में द्वारें अपनेको ही दिये देता हूँ। तुक्तिर साथ जाँकूँगा और कित्ती हो सके तुक्तिरों सदद करेँगा।' दोनों दक्षिण अफ्रीका गये। अप्रेमेक्कि दोच रानेके कारण बायू अप्रेमेकोंक सट स्वत्त रुटे हैं। वार्च कार्त्त हो ये दोनों सिन्न गाँधीजीके भी सिन्न बन बन्ने। सिस्टर केंद्रसूचने गाँधीजीसे कहा — 'आक्त्य में द्वारें मोहन कहेँगा, तुम मुद्दी चार्ली

ही जाते । शिवलिशे जय बायू शुन्हें कहाँ भेजते तो ज्यादा पैवा देकर भेजते थे, और हँएकर कहते थे—'भूतकर खोनेफे लिशे भी तो कुछ पैला चाहिये।' वे कभी पैलेका हिलाब नहीं रखते थे। छीटने पर केवमें युग्ध पैला सचला, तो अपने मोहनको चापिस वे देवे थे।

युक्त पचना, ता अपन आहमका चामल च वत था। मैंने देखा कि आगे जाकर मिस्टर केंड्रव्यूच बायूको मोहन नहीं कह एके। इस लोगोंडी देखादेखी वे भी बायू ही कहने लगे।

9

१९१५ का दिसम्बर होगा । बम्बअमिं काँग्रेसका अधिवेशन था । बापू अपने आक्रमवासियोंको टेकर मारवाही विचालयमें टंडरे थे । मैं अन्य

बापू अपने आध्यमवासियोंको टेकर मारवाडी विचालयमें टहरे थे। में अन्य जगह ठहरा था, टेकिन बहुतसा समय बापूके मास ही गुजारता या। अक दिन शुन्हें कहीं जाना या। डेस्क परकी स्व वीजें ये सँमास्टकर

अक दिन अर्थ्हें कहीं जाना या। डेस्क परकी रुख वीज वे सँमारुकार रखने लगे। देखा तो कोशी चीज वे हुँड रहे हैं, बढ़े परेशान है। मिन पुठा — 'नापुजी क्या हुँड रहे हैं हैं ?'

" मेरी पेन्सल । छोटीसी है।"

अने कर और अनका समय बचानेंने लिओ मैं अपनी सेवरं भेक पेनिक निकार कुन्दें देने रुपा। बायू नोखे — 'नहीं नहीं, मेरें बही छोटी वेलिक मुक्त चारिये।' मैंने कहा — 'नाप जिसे स्मीक्त आपर्य पेनिक बूँड्रक्स में रहुँगा। आपका पान नाहक जाया होता है।' निख पर बायूने नहा — 'बह छोटी पेनिक में को नहीं सकता। द्वारें मालूम है, यह तो मुक्ते स्टावामें नटेकनोंक छोटे कड़केने दी थी। किनो ब्यारसे के आया था यह। सुने बैसी को सकता हूँ।'

फिर इस दोनोंने शुव शतरतो पेन्तिकती वरणा नी। नहीं किन गर्मी भी। कम मिनी तर बावुको शानिन हुआ। मैंने देला दो भिनसे सुरूष कम दी होगी। शितनी छोटीची पैनियत प्यासी बायुनी देनेवाले शुव करेकेन विश्व से अच्छी मार्मी करीबिन लगा।

c

धारितिनित्तनमें में बायुके काफी वरित्वमें जामा था। वहीं भुनके आश्रमवासी हरि थे। भुनके थीज श्वकर मानी में शुर्शीका हो गया था। भुन दिनों धायुके वहे हकते हरित्तन सुनवे निवने आये थे। भुनके साथ भी नेरा परित्वय हो गया था।

बाध जी काँग्रेडिक समय आरवाकी नियालयमें शामकी प्रार्थनाके बाद बाद कुछ किरली के थे। मैं भी पात ही नैजकर कुछ पड़ रहा था। अतिनेमें इरिलाल कीर पात आकर नैठ पर । मुझे पूजने की — 'काका, आप तो शानिनितनमें बादूके परिचयमें जितने आपे ये और फिनिक्स पार्टीक लोगोंके साथ जितने दिल्लिक गार्थ ये कि इस मानते थे कि गांधीओंके आध्यमों आप करने पार्टिक हो पार्ट हों। जा आपे हैं कि जमी तक आप दूर ही रहे!' मैंने जपाय दिया— 'बादूके मित्रे क्षेत्र को जो आप जानने ही हैं। किन्न मैं मुनने पार्ट कैसे आ सकता हैं। हिमालपारी याद्या पर जानेके पहले निन्देक शार्थ में प्रमुचेवाका काम करता या, अनका मेरे जुसर अधिनेक हो पार्ट किन्न काम के अपने सामक काम काम करता या, अनका मेरे जुसर अधिना कि

है।" फिर हरिलाककी ओर मुँह करके कहने क्यों — "अगर हिन्दुस्तानमें धर कार्यकर्ता असी ही परस्पर निश्चसे काम करें, तो हमारा वेड़ा पार होनेमें देर नहीं क्योगी।" सेन गिर मीचा कर लिया। मनमें अितना प्रचच हुआ! और कुछ अभिमान भी हुआ कि मुसमें भी चुछ है। असी शण में प्राका पूरा बाइका हो गया।

सेवा श्वर्यको हूँ, नहीं तो वे नये नये आदमी कूँवते फिर्ने और मैं कहाँ आकरण बदा, नहीं नये Boss पकड़ता फिर्ते। यह क्या अच्छा होगा !' बाबू अपने लेखन कार्यमें तहींन थे। अवस्थिते हम भीर पी वार्त कर रहें थे। अवस्थाकरें बाधूने हमारे प्रमाचर खुन लिये। खुनसे रहान वाया। कहने लो — "काका, दुख्ता विचार 'सोना मुदा' के लैसा

वणजीकी कथिस स्थलम होनेंके बाद में बढ़ोदा गया और बहाँसे चार पाँच मील्यर स्वाजीपुर नामके अेक देखतमें प्राप्नेवसका कार्य करने लगा। जब शाहके माहक हुआ कि 'हाज़ींकि में बीस्टर केडावराव देशपृष्टिक मातहत काम कर रहा हूँ, किर भी मेरे लिओ बहाँ कुछ विशेष काम नहीं

दै, तो अन्दोंने स्वयं देशपत्रिजीको पत्र लिखा कि 'माकाका आप पुष्ठ पिरोप श्रुपयोग नहीं कर रहे हैं और आध्यमें हम शेक राष्ट्रीय शाला , फोलना चाहते हैं, तो काकाको हमें दे दीजिये। <sup>1</sup> देशपति राष्ट्र मुझे अहमदाबाद ले गये और कहा—'हम जो

गानाप राष्ट्रिय बाह्य व्यवस्थित है, अधीका यह ब्यापक स्वरूप समझी और यहाँ रह जाओ। ' जिल्ल तरह कन्याको आवापिता सुक्रसण सेवाते हैं, श्रुष्टी तरह ये मुद्दो मीपीकीके आध्यामें पहुँचा गये। में आया और अकाशेक गांधाओं जंगारतको और चले गये। बहेरोइक साम त्रियरे नहीं, जिलाकिशे वारीक व्यवस्था करने हे किशे में रिक्टरे चार रिक्टरे किशे बहेरदा बया। आसमें क्रम्यस्थापकोंने गांधीजीशे लिखा होगा कि

काका पहेंदा मोने हैं। वह, बहाते कौरत दो बन आये, जेक मेरे पाछ बीर जेक देशतीडे साहबे गाव। देशाडि गाहबक्के दिला या कि 'आपने काकाके दे दिया है, जब आपका जुनमर कोओ अधिकार नहीं रहा। जन्हें आप जिस तरह नहीं भुन्न महते । मुने हिन्या कि 'मनुष्य हो जिन्मेदारियों साथ साथ नहीं चल सहता । 'मुद्दे बहुत हुस हमा । मैंने कैंद्रियन तो मैजी, लेकिन सोचा कि जितना यस नहीं है । तस्से करीय औक साम तक आक्षम भूमि लोहकर कहीं बाहर भी नहीं गया। धामको धूमनेक निजे जो मुख साहर जाता या भुतना है। किस मौधीजीको निकास हो गया कि जिसकी निवामें ओकामता है। किस मौधीजीको निकास हो मुमाफिरीमें औक दो जाए है गये।

गांपीजीने जब चपारनमें सत्यामह शुरू किया, यब सुससे रहा न गया । मैंने अुग्हें किया कि मुझे आने दीजिये, में बढ़ोंके आग्दोक्तमें और, क्ष्यामहमें ग्रीक हैं कुँगा। अव्याव आगदा — दुम तो बूते जोती हो। ग्राइसेवाका काम ग्राइसे किये कोओ मजी चीव नहीं है। वर्षोंका कोम छोड़कर बहाँ आगद जेलके जा बैडोंगे, तो ग्राइसे किये वह वसस्या नहीं होगी बिक्त स्वच्छन्द होगा। नये कोगोंकी में यह मौका देना चाहता हूँ। दुम अवना काम बहाँ क्षेकामशांसे करते रहो। '

#### Q

शाधीकीके ।

१९१६-१७ में बापूजी गुज्यातमें आकर बसे और 'इम भी कुछ हैं' अभी अध्यता गुज्यातमें आपत हुआ । असके पहले बम्बजी प्रतिय काम्यत्रेक्ष अध्येशक हुआ करते थे, जिनमें सिंधी, गुज्राती, महाराष्ट्रीय, और क्लांटफी वच प्राम्बक्ति लोग आते थे । देशके करकार प्राप्त है किसेसके प्राप्त थे । यह जावकर कि गांधीओ मागाले अनुवार प्राप्त बनानेने एकमें हैं, बन्द गुज्याती कार्यकर्ताओंने गुज्यात प्राप्तीय योज्यिक्त कान्यदेग्यकी स्थापना करनी चाही । वे गांधीओंने पास जाये । वार्षों अभीने अपनी वार्षों अपनी कार्यकर्ताओंने अस्थ सभी । कार्यकर्ताओंने असे स्थापना करनी वाही । वार्षों अभीने अस्थ सभी । कार्यकर्ताओंने असे स्थापना करनी वाही । वार्षों अभीने अस्थ स्थान स्थापना करनी हार्यकर्ताओंने अस्थ स्थापना करनी हार्यकर्ताओंने अस्थ स्थापना स्थापना करनी हार्यकर्ताओंने अस्थ स्थापना करनी हार्यकर्ताओंने अस्थ स्थापना स्थापना करनी हार्यकर्ताओंने अस्थ स्थापना स्यापना स्थापना स्यापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्यापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्यापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्य

चुरी यह थी कि किठीको यह लयाल भी नहीं हुआ कि हम जो यमश्री प्रतिय काम्प्रेत्सका शिव तरह सिम्प्रेतिकत्य करने जा रहे हैं, छुएको शिजाजत रेनी चारिये, या कप्रियको छुटना चाहिये । छुन दिनों कप्रेत जितनी शंगटित नहीं थी ।

कार्र्यस्थका 'गुजरात राजर्क व परिषद्' यह छद्ध देशो नाम रखा प्रमा १ तिपद् गोधामें सुवी । गांधीजी समामें समय पर पहुँच गये। अनका मापण गुजरातीमें या । पिद्देक टिजे और टोकसाल्य भी खुनारे तरे हे । वे अपनी आदतके मुजर परिषद्में सुछ देखे आये । गांधीजीन वहे आदरेक साथ सुनका स्थापन किया । टेकिन याच साथ कितना करे विना न ये कि टोकसाल्य आधा थेंटा देखें आये हैं। अगर स्थापन प्राप्त स्थानेमें आपी पर्टेक्स देर हुआ, तो कुछके टिजे टोकसाल्य किमोनार निने जायें। र्ती भी बार्फ साथ गोष्मा गया था । नियम-निर्वाचिनी कमेटीमें स्पर्कि कि प्रेमेंक कार्यकर्वाओंने प्रत्यायिक द्वापट बनाकर गांध जीके सामने रस दिये ।

भूतमें पहला प्रमाण या — 'इस दिन्दिके बादशाहरे प्रति राजनिशा बाहिर परो है, जिसपादि र' शुन जमातेमें हर गजदीय समावा मगला-

चरण तेसे ही मन्तानीसे हुआ करता या ।

कार्यकर्ता अवाक् हो सर्थ । अनको मुद्रा देखकर बायूने कहा — अगर आपको किभीने युद्धा कि राजनिवाक प्रस्तायका क्या हुआ, सो

धेशक मेरा नाम लेकर कदिये कि गांधीने रोक दिया । '

#### १२

शुव परिषद्में शायद विश्मनामके वारेमें अन प्रस्ताव पास हुआ या, किने अप्यक्षणे दिश्वन मांधीजीने वापवार्यक पास मेजना या मांधीजीने दुरस्त अक तार लिल्याया, तिनके नीचे अपने नामके पाद "अप्यक्त पुक्रतात शक्ति परिषद्" ये शब्द रखे। विने कहा — "धेचारा वायश्यत ये देशी शब्द क्या जाने 'अप्यक्त मुजयत राजकेय परिषद्"!" यापते कान दिशा — "अपार शुर्दे यहाँ राज करना है तो हमारी जिन्नां मापा ये शेख स्तु या किनी दुमारियको अपने पास रहें, जो हुन्दे समझाया करें। अपनो सर्वार्थ हो यो राज कर रहे हैं।"

आलिर तार वैसा ही गया, और शुक्तका क्यात्र भी टीक टीक

भिला ।

गोपरा परिवद्के कुछ ही दिन पहले महादेवमाओं देवाओं गांधीजीके पास आये । श्रुपके अेक घनित मिन श्री नखरि परीख आध्यमकी शालामें आ चुके थे । दोनोंने मिलकर शैवबाब्की लेक दो नगाली फ्रुतियोंका गुजरातीमें अनुवाद विधा या ।

पुर्वताता अनुवाद क्या था।

सहार्वभाभीने शेक-शेक्क वी॰ पाछ करनेके बाद क्काव्य नहीं

की। कुछ दिन ओरिशेष्टळ टॅन्स्डेटवं आपिछ वस्पश्रीमें काम करते रहे!

शुक्ते बाद हर ब्ल्ल्याश्री शासळदावकी विकारिशये को-ऑपरेटिव कीरायटीने शिक्तपेक्टर बने। पिर न्हिलेक प्राप्येट कीन्टरी रहे। अब शुख्ते बावूकी ओर आवर्षण हुआ। वे खुनते विक्षने गोधरा ही बाये। कहन लगे—'अगर आप मुझे शासमें हैं, तो में आपने सेक्टरीका काम कर सकूंगा।' शुर्रोंने अपने पुरावे Bose के किसे वैवार किस हुआ श्रेक अवर्ण ब्यास्थान मी पताया। शुनके अगर तो मोतीके दानों नेसे पे। शुन्तेन चेहरेयर जवानी और निर्मेश्वा तो टपक ही रही थी। शुर्रोंने कोश्री दल-पदाह मिनट बातें की गिंगी।

शुर्वान कांश्री दस-पद्ध धिनद बात का गा। ।

पता नहीं बाद जिन नातोंस प्रमायित हुने वा फिर शुर्वाने महादेवमाश्रीकी विश्वी आस्माणी खूबी पहचान की, कुररीने खुदी समय कह दिवा
— 'ग्रुम मेरे खाय आ शकन हो । ' महादेवमाशीने बीख बरक्के किंश्र अपनी खिना देनेका बादा किया । यह, जितनेष ही दो आस्माशीको शादि हो गयी । महादेवमाशीने पूछा — 'मैं करने काम शुरू कहूँ ?' बादूने कहा — 'ग्रुम्हारा काम शुरू हो जुका । य 'ते मेरे साथ सुसाक्तियें चलो !' महादेवमाशी कहने ल्यों कि घर होकर आहें हो अच्छा हो । बापूने कहा — 'न', काशी जरूरत नहीं, यह यह पायमें हो वहना । कुछ दिन बाद महादेवमाशीने मेरी आहे हो दी थीं । हे करने

कुछ दिन बाद महावेदमाओसे मेरी बावें हो रही थी। वे कहने रूगे— '' अक वनत नापूजी किमीसे मिलने गये। ये तो कुसी पर बैठ गये, में फर्य पर ही बैठा। नापू बालें — 'यह टीक नहीं, मेरे साथ दूसरी कुसी पर बैठा।' मेरी हिम्मत न हुजी। तब शुन्होंने टॉटकर कहा— ' जमानेका देगा भी तुम्हें कीसला चाहिये। युठा, देठो जिस कुसी पर।' में दागीता समीता कुटकर कुसींगर बैठ कथा।"

मैंने रॅसते हुओ कहा — 'नववधूके जैसे ही न १०

गोपरारे हम लेग आभा लिट । बायू अपना बहीं हा टीरा पूरा बन्के आप । अने लिट आभममें बोधी बनमा नहीं या । इस सब धींगरी पदाक्षिणोंनी सॉर्पडमोंने रहते थे, जो हमें न एपरे बना तस्त्र मीं न बारियसे । धुनाभाका काम चकानेक लिये और की क्यारेल्को केक चीरण पहरी बनाओं गयी थी । अमंति केक बाने पर बायूजीके लिये अक बगमा बारी दिया गया । महादेवमाशीकों तो बगह मिल्ली कहाँसी अनका सारी दिया गया । महादेवमाशीकों तो बगह मिल्ली कहाँसी अनका सारी दिया गया । महादेवमाशीकों से जियद सुन हिन अपने लेगे । अक दिन इस आभी और भुनका 'मॉडनीरिय़' मासिक पत्र शुक्त गया । जिल तो इस मोगोंको अपने बॉपडोंने ही शुनके लिये युक्त व्यवस्था करनी पढ़ी ।

सामका सक्त था। इस प्रार्थनाके लिये जिनके हुने । सार्शीने आया हुआ कोशी लग नहारेकामाशीसे भींगा । सरादेकामाशी हो शुस्के हुन्के करे रही हो डेन्डे कीर कुछ थे। ये इस शुक्रे कीर शेड़ हुन्के हुन्के करे रही है डेन्डे कीर शेड़ हुन्के अपना में हुन्के हुन्के लगे । ये इसके आसानीस सेंसे मिलत । याद्रेने का प्राप्त का प्राप्त हुन्के हुन्के लगे । ये इसके आसानीस सेंसे हिम्सत । याद्रेने हा मार्गिकाशी भोड़े ही आननेवाले थे। इस्ट्रीनं टोक्सी समीन पर अधिवाशी और शुख्य लगका नेक अक दूपका बीनने लगे। वाष्ट्र बहुत साम्यार्थना हुने। योले — 'यह क्या कर रहे हो सादेव है सर लगे प्राप्त मार्गिना हुने। योले — 'यह क्या कर रहे हो मिलत है हम हम स्वार्थन हम स्वार्थन हम स्वार्थन हम स्वार्थन हम स्वार्थन स्वार्थन हम स्वार्थन स्व

बापूजीके काममें अनकी असी और अितनी ही निष्ठा जीवनमर रही।

सावरमनीके किनारे नथे बाइज गाँवके पास आध्यमकी स्थापना हुनी। प्रारंपनें हम दो चार तनुजोंनें ही रहते थे। शोपिक्याँ असके बादमें वर्नी।

आध्या भृति पर हम श्रेग जा पहुँचे हैं, जिसका समाचार छवसे पहुँचे आस्त्रपार्क चोरोहो प्रित्य । ये जतको हमारे स्वामतक छिन्ने आने छमें स्थित स्रोग जब सिल्ले आते हैं, तो भेंट-सीमात दे जाते हैं। लेंडिन चोरी का तहता है। वे हुक न हुक स्वेच्छाये भेंट्रमें के जाते हैं। वे हुक न हुक स्वेच्छाये भेंट्रमें के जाते हैं। क्षात्र हमते रातको श्रेक पत्र हमते रातको श्रेक पत्र हमते रातको श्रेक पत्र हमते रातको श्रेक पत्र हमते रातको इक्त मिंद्र हमते रातको इक्त मींद्र हमें के स्वाद स्थाप प्राप्त स्वाद स्थाप प्राप्त स्थाप प्राप्त स्थापन स्

कुछ दिनके बाद अपने देरिसे बाबू कीटे। शामकी प्रार्थनाके बाद चर्चाके किसे झुन्होंने चोरोंका सवाल के लिया । काफी चर्चा हुझी । फिर बाबू बोके — 'आगर मगनलाल (गांगीओंक मतीने और आममके व्यवस्थायक) चाहें तो में भुनके लिले सरकासे लाजिसेन्स केवर मनुक सरीद हुँ, और लगर लोग झनकी टीका टिप्पणी करेंगे कि ये आहितक लोग बंदूक क्यों रलते हैं, तो शुनको जवाब देनेके लिके में यहाँ देश हैं।"

जिस पर भी कुछ चर्चा हुआ। बायूने कहा — 'हम स्व कोग — की, पुरण, बारुमची — वहीं भरमीत दशामें पढ़ें अिससे बेहता है कि हम मेहुकसे अपनी स्था करें। भयमस्य समुख्य आहिसक हो ही नहीं सकता। मनसे निर्मीय हिंसा करते रहनेठ बजाव हम चोरोंको दर दिखायें पदी बेहतर है।'

अिष पर राय ही गयी। मैंने जिसका विरोध किया। स्वको ताञ्चा हुमा। में महाराष्ट्रीय बायुक्ते भी बहुजन अर्दिसक कहाँते हो गया, यही मात्र सक्के चेहरों पर या। मैंने कहा — 'आर्दिशके व्यायस्त्रे मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। मेरी दर्जील है कि आज सरकारके दरबारमें बार्कीरी बीमत है, यह बार्किको अपना नैस्टनाह समस्ती है। भिर्मालिके हमें जेवनी जगह चार समक्षेत्री मिल सर्वेगी। बिन्दु देसके करोती निमानीयो वे हिम्पार बरीस मिल्वी हम्मे विसान की बेद्दके दिना आमस्था बरनी पड़ी है, भुषी मर्यादामें रहकर हमें भी अपनी रखा बरनी पाहिस !

यापुरो मेरी दर्गल कॅची होगी। यह्मका शस्ताय देशा ही रह गया।

शुक्त बाद वह गरकारने बाएसे पुद कार्यमें मददके शिन्ने प्रायना की और बादने लेका जिल्में रेशक्ट मरतीका काम हारू दिया, सब शु-दोने गरकारमें शिया-पड़ों करके लेका जिल्हें रिकार्नेको यहके काश्रिस-स भी कार्य सरकार्ये दिख्याये। जिल्हें दिन मैंने यह बात सुनी, सुने बड़ा सतीय हुआ।

## १६

गुत्रपतमें गांधीजीते पास जो कार्यकर्ता स्वयं प्रथम आये, धुनमें भी घाररागत जैंकर जीर भी वल्लममाओं परेत दो मुख्य में 1 भी विहुल्माओं परेल भी द्वालये गांधीजीक पास आये थे, लेकिन भुनते निकट सहवावमें नहीं।

गोधपामें जो प्रथम राजनांच परिवष्ट हुओ, शुद्धेक लाय भी टक्कर वापाने (में सदिनमा आंक अिच्या कथायदिक नेक मीनियर मेंबर हेन्के नाते स्वामानिक हो गोधीजोंके वपकेमें आये थे और आते ही शुनमें चिनादाता भी हा गयी थी।) अक अरायस्ता निवारण परिपद्का आयोजन किया। बादने पदा — 'अरायस्ता निवारण परिपद्का आयोजन किया। बादने पदा — 'अरायस्ता निवारण परिपद्का ही देवारे में हो हो सकती है।' बात तय हो सथी। गजनीय परिपद्का ही देवारों में हो हो साता है। स्वाप्त अपने परिपद्का हो स्वाप्त अरायस्त में स्वाप्त कर यो स्वाप्त करने हिंदा प्रया । व्यवक्षेत्र आपन्य में देविया गया। विश्व कार्य परिपद्का स्वाप्त कर स्वाप्त कर स्वाप्त हो स्वाप्त करने हिंदा स्वाप्त कर स्वाप्त कर स्वाप्त हो स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त हो स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त हो स्वाप्त स्वाप्त

चाहते हैं। अपना ही अफ नंगउन खड़ा करना चाहते हैं। काम है भी अितने जेरोंका कि अनके जिलाफ कोओ शिकायत भी नहीं हो सकती। इमारे लिओ यहाँ स्थान नहीं । इस तो चले ।" अुसी परिषद्में तय हुआ कि यहाँ अत्यज सेवाके लिभे भेक आध्रम खोला जाय । आश्रम खुल गया । फिरतु योग्य धनालक नहीं मिला । यह सुनते ही मैंने अपने मित्र मामा साहब फड़केको वहाँ मेजा । वे मेरेसे पहले आश्रमके सदस्य हो चके थे। अुष दिनमें आजतक मामा साहब गोधरामें ही काम करते आये हैं। अगर सपस्वीकी अपाधि किसीके योग्य है, तो वह अन्हीको दी जा सकती है । 90 र्राफालाल वैंकर और मामा साहब दोनोंके मुँदसे भिन्न भिन्न समय पर मैंने मुना है कि गांधीजीके साथ अनका प्रथम परिचय कैसे हुआ। दाकरलालजीका बयान है -- "हम लोग बम्बजीमें राजनीतिक कार्य

समाके बाद इस दोनों बातें करने बैठ गये ! शिंदेजी कहने ख्ये --'आपके गांधीजी हमें यहाँ टिकने दें यह आजा नहीं । करसे अनके साथ निचार-विनिमय करना चाहता हूँ । अपना अनुभव अनुभे सामने रखना चाहता हूँ, फिन्तु मेरी सुने ही कीन १ वे तो वेजीसे आगे वहना

अस सभामें महाराष्ट्रके सर्व-प्रयंग और सर्व-श्रेष्ठ हरिजन सेवक विद्वलरामजी शिंदे भी आये थे । जनका मेरा चीका पूर्व परिचय या ।

लुंगी, लम्बा-सा कुरता भीर साधुओंका-सा कनटोप पहनकर आपे । समामें मंचका आयोजन नहीं या । गांधीजी अध्यक्षकी हैतियतसे किसी कुर्मी या पेटी पर खड़े हुओ । अन्हें सहारा देनेके लिओ श्री विहलमाओं खड़े हुओ । अनके कंधे पर हाथ रखते हुओ वापूने कहा - ' अूपरी पोशाकसे में प्रमावित होनेवाला नहीं हूँ । कंधे पर हाय तो रखने दे रहे हैं।, रेबिन दिलको भी उटाल लेगा ।

करते ये । विरुगन कॉलेजमें पहते थे । तभीसे हर शासरतमें कुछ न बुछ

हिस्सा छेते ही । (शकरलाल भेंकर और जीवतराम कुमलानी जिल्हान

कॉलेयमें ग्रमकालीन ये और कॉलेबोड बागड़ोंने केक दूसरेते परिध्य हुने ये 1) में और भूमर योगानी दोनोंने मिलकर होमरूल स्पेमका बाम जोरीते चलाया था। केक दिन शुना गांधी नामका बोकी जाराम देवारों आप है। यह कुछ करना चादना है। भूसे इस बहुँ। तक oxploit कर सकते हैं, यह दूलनोंके लिने इस भूमक पास गये।

"गांपीजी ज्यांन पर बैठे थे। हम मुर्जी पर जाकर बैठ गरें। बढ़े patronizing टगांव हमने बातें की। छेड़िन जा छोड़े, तो हम ही प्रमानित हो गरें थे। अन दिनों सम्मानित हो गरें थे। अन दिनों सम्मानित हो गरें के। उन्हों हिन्द के जिल्ला । (गांपीजीत छानीं के तो इक्त किया था) मिने गांपीजीको केक पन लिला। गांपीजीन जवाब दिया — 'अवस सुःल या अन्यायका निकास सायापहरें हो हो सक्ता है।' मिने गांपीजीत यह पत्र प्रकाशित करके काफी आमरोस्त हिया। गांपीजीने भी खानें सुने काफी आंखाहन दिया। पन्तराः अनी बैठेंट छोड़ ही गयी।

णोमानी और रेडिट जेक्टका जाण्दोणन आया। खुडी समयसे क्षमर णोमानी और में गांधीभीके नेतृत्वने आ गये। स्वयाप्तद समाकी स्थापना हुजी। गांधीभीका 'दिन्द स्वराज्य' नापनी सरकानने जन्न (proscribe) कर ही रखा या। (वह युक्तक तब जन्द की गयी भी, जब गांधीभी दक्षिण अजीकार्य ही थे।) मेने 'दिन्द स्वराज्य'की इंगारी में वार्य प्रवासी और जुले आम बर्ग्माके रास्ती पर बेची। केगोने में हु सींगे दाम (fanoy prices) देकर खरीवी।

ा पान क्षेत्र ( tabby prices ) रूप स्विद्धा । द्वारत श्री प्रमुची करकारी देवा है दमले यहाँ काम नहीं बलेगा । द्वारत ही भुवने दल पनदा। भैलान किया गया कि 'जो 'दिन्द स्वायव ' स्वयन (दिवा अभोका) में फिनिस्स ग्रेवमें छ्या है, यह दमने जनन क्षिया है। स्वित्ते पुनर्देदण पर हमें कोजी कार्रवाली नहीं करती है। ' मैं तो चुरोवी श्रुष्टन वहां।'' फिर कहने लगे!— 'हम विश्व बृद्धेको exploit करते

चले पे, लेकिन देखते हैं कि खुद ही शुपकी जालमें फैल परे हैं। । एचमुच वे असे फैले हैं कि अपाली Politics (एमनीति) तो

स्व गया कियर ही। अब सिर्फ खादीके कामर्ने ही रमें रहते हैं।

अंक बस्त श्री वस्त्रमधात्रीको मैंने शिवापीठमें निर्मार्थियों जामने भारपाके लिखे कुत्रमा था। बातचीत करते चरते वे आस्मक्रमाके पूर (mood) में आ गरे। कुत्रमें ने वृद्धी विषय के लिखा। कहते स्में कि लिखा। कहते स्में कि लिखानों सोहों के बाद कराजी मैक्सिय और पैते कामनेमें मागुल रहा। वेसकी राजनीतिका निरोधण तो करता था, लेकिन को भी भी नेता आदर्भ तक राहुँचनेवाला नहीं दिखाओं दिया। कितने थे राज ककास करनेवाले। विश्वार भी तो नोक शामको वक्कीलिक कण्यों आता और सारा सेलता। विशार भी कुँकना ही तेरा जानन्द था। बिख बीच महि को मान मान स्में हिसार भी कुँकना ही तेरा जानन्द था। बिख बीच महि को मान स्मार को हिसार नी कुंकिनी करनेमें वक्का खरूर आता था।

" अंक दिन हमारे बल्पों गांजीजों आये । अनने बारेमें हुछ पड़ा तो या है । अनका जो व्याख्यान हुआ, वह मैंने दिक्लगीजो प्रीत्ते हो धुन लिया । वे बातें करते थे, में सिरादेका पुत्रों निकालता या । छेक्निन आदिसमें देखा कि बहु आदामी वार्त कर्म पेन्द्रनेवाला नहीं है, काम करना चाहता है । वह आकर विचार हुआ कि हेवें तो — वही, आदमो केता है । मेंने मुनते कुछ तमके बहाया । श्रुनने दिदान्तोंका तो देने स्वाक नहीं किया | हिंदा आईलाये मेरा कुछ तसकर नहीं या । आदमी सच्चा है, अपना जीवन बर्धेन्स वे बेवा है, देखकी आजायोंक जिले त्यान करती है, और अपना काम कानता है, किरना मेरे लिसे करती या।

"क्षेत्र क्षित्रमें महबूक तारकूरीका सगावर हमने चमाया। गुजरात चमा यह काम अपने रिक्ष छेनको तेवार नहीं थो। गांधीओने आध्यमें स्वायाम्हन्यमा स्वापित को और काम शुरू किया। शुव वक्तते मैंने अपनी सेवा गांधीओं अर्थन की। तांधीं शुनका होकर रहा हूँ। खेता गुसे अंध-अनुपायी करते हैं, मुझे शुवकी धमा नहीं। कर मैंने शुनका नेतृत्व स्तीकरा था, तब यह भी शोच किया था कि अिनके पीछे चलमें किशी दिन कोच गुँद पर बूकेंगे थी, शिवके किमे पी तैयार रहना चाहिय। तासे किशी भी सबस मेरे मनमें विश्वेष नहीं आया है। वे सत्ता दिलाते हैं और खुनके कहे अनुसार काम करनेने मैं विस्ताय करता हूँ।" , अब बायू हिन्दुन्नानमें आवर बाम बाने हमें, तुन बनन शाकारे पात भूती विश्व वा । भूवते भूते नेपरे-हिन्द मेहक भी दिया था। तर मेहक आभममें आवा, र्जिन भूने हापसे लेकर देखा। गेनेका भा, वारों नेशिक क्षांभमें आवा, र्जिन भूने हापसे लेकर देखा। गेनेका भा, वारों नेशिक अभिने कहा — 'बायू आपने शाहान्यकों पहुत मदद दी है। बुख शाहाग्य-निवाह पदने आपको यह मिन्द है। गरकार आपको अपने अन्ति मन्ति में सेने कहा — 'बयों, दुम भी अहा माने हैं।'

में नहीं अन्तरा था कि नैयरे-दिन्द मेहल कि Humanitanan Service (मानव दवाके काम) के लिमे दिया जाता है। सापूने मुद्दो बतलाया। मैंने किर कहा — 'है तो बका कीमती। आप शायद किसे बेनकर निराठ के से देखोबाक पापेमें रणायेंगे । आप तो जैसी कमी नीजें बेन चुके हैं। ' कारा कितना ही मिला — 'नहीं, जिसे मेवनका विवाद नहीं है, एवा पहेगा।'

हम तो क्रिल तम्मेदी चाल भूस ही गएँ। और बायू गये ज्यादन, कामें लिने । वर्षकि कितानीके हु लाकी कहानी मुनकर पुर्श जीवं करानी थी। वर्षित्री साकारने समुद्रा दिहार प्रावत होक्कर पाके जाने री आजा थी। वापूने जमान शिला— 'अपने देश माजियोंकी सेवा करनेते श्रित्र आपा हूँ। वर्षित्र हटनेडी जिप्येवारी में अपने दिस पर नहीं हेला। ' भूष जायके साथ हो माथ मापूरी आध्याय भी पता लिया कि 'सरकारका दिया हुआ तमगा आसमते पहा है, सुते ग्राप्ता वायनस्यों पास मेन दे। अमह मेरी सेवाफी कदर नहीं है, तो मैं विसों नेन एत सहजा हैं।

यापुकी यह आगरूकता, जिले वीद परिमाणामें स्मृति कह्ते हैं, देखकर मुझे आधर्य है। भैसी ही अेक बात यहाँ याद आती है। असे भी यहीं पर दे दें।

१९२१ या २२में बायुको छट् उस्पक्षी सजा देकर यस्वडा केलमें राला गण । वहाँ दो नस्पक्ष अन्दर अन्दे (appendicates) लिलेट्ट हो गया । वस्तान मुंदे अंपरियानके लिकी पूनाके सेयून अस्तानकों राल दिया । वे ये वा वस्कारके केदी हो, लेकिन मुल्लानके वस्ति वाचा वस्त्री नहीं हो, लेकिन मुल्लानके वस्त्री वाचा वस्त्री नहीं थी । व्हुली वस्त्र में भी अपनी केद सालकी सजा दूरी करते पूना वहुँचा । देन्या वो अस्त्रतालमें वाष्ट्र अस्तानके क्ष्त्राहों विद्या पर सोये हुओ हैं । विशेष आदवर्ष वो वाच हुआ, जा कपड़े विलायती देखे । मैंने क्षिस पर युक्ताक की । सालुम हुआ बायुकी विलायती देखे । मैंने क्षिस पर युक्ताक की । सालुम हुआ बायुकी विलायती देखे । मैंने क्षस पर युक्ताक की । सालुम हुआ बायुकी विलाय या कि सरीज अपने खुदने कराड़े नहीं पदन पहना । सुसे सस्तालके दिये हुके कमाड़े ही यहनना चारिये।

ऑपरेशन हो गया । बाबू बहुत ही कमजोर हो गये थे । सनको चित्रका थी ही । भैसे ही कुछ दिन गये । अक दिन कर्नल में हांकने आकर बायुत्ते कहा — 'ए स्तकारका हुनमें आया है । मुसे कहते कुछ दिन गये । स्वेद कि आप ते हिं हो गये । अब आप चार्ड यहाँ रह पक्ते हैं, चाहे जा एकते हैं । मेरी मेडिकल बलाह है कि आपको और सुछ दिन यही रहना चार्डिय ।' शुख खलाहके हरीकृतिय बाबूने चाराव अभाग ही वानय करा होणां । लिकन खुणी बदन पालके आदमीर्थ कहने लगे — 'मेरे ये करने शुतार दो । मेरे निजी कपड़ हा दा । अब तो अंक स्वर्णक हिन्दे भी ये करदे स्वरादादा नहीं हो सर्वेश ।'

मैं नहीं समझता कि कॉर्गेका कुरता शता तो भी बापू श्रितने व्यप्र हो सुक्ते । खादीके कपड़े पहने, तद कहीं जाकर शान्तिसे बातें करने रुपो । रिन्दुमान मरके लेग सानते थे कि बायू केवन फल हो साने हैं। रिन्दुमीके रिनारसे फलाहाओं दूच भी शामिल है। बायूने केंगेने जिनका निरोध किया है। भूनका कहना है कि दूषका आहार फलाहार तो है हो नी, यह तो महत्र मोलाहार है। रहन, मीन, माम्रोक महने ही दूध बना। है। यह फलाहारमें नहीं का सकता। भूनमें दिशा मले ने हो, लेकिन वह मोलाहार तो है ही।

किनी समय बायू के करना गये थे। यहाँ यूनेन्टनाय समुक्ते पर मेहमान गरे। यात्तारुयोजी नातिरदारी मगहूर तो है ही। जिनने साले , और ताले मेने अबहुं हो सकते थे, जिबहुं दिया, संये और शुनने जितनी भी चीजें मन सकती थे। सदने स्टोन च्या स्वाचा है। और बायूके सामने रच्च हीं। देलकर बायू रीरान थे। सदने स्टोन च्या स्वाचा श्री सादानी समस्य है। जिननी सतार को मेरे निके!! बायूने हान्य बन से लिया — 'मैं अब हर दिन गुन्दरती सांख चीजों के अलावा श्रेक भी चीज नहीं लागूना।'

लिमी बाद इम होनोंने वाजार्य छिना। नीषु, मता और मीचमी भेक ही चीन मानी जाय या अहना अन्यार्थ गुरू, निभी और धारकर भेक ही चीन गिनी जाय या नहीं है कभी चयारा धामने आये। बायू भेते समाजीकी चर्चा करनेयें किमी स्पृतिकार नेनी दिलवस्त्री होते हैं और बालकी जाम निकारने तक चर्चा बात्रीनों भी नहीं अूपते।

भर तो हुनह शन्दीने बया बया लाया है, शिशका स्मरण रककर हामकी तैयारो करनी पन्नी थी। वे अबस्य ग्रुप्ट सीन ही जीतें लाउने, वे ही चीतें शामको न मिले और दुवधी स्वाची यहे, शिश्वांत्रे घो नदी चीतोंकी गुंबायत रखते थे। धूर्वास्तोक पहले शामका भोगन वर लेनेका सुनका नियम या ही। शामकी श्रमालोंका समय स्मालना और शाम हास हुनके भोगनका स्मय स्मालना शुनके शाम ब्रह्मोक्ति लेके मोगसिक्षिता करिन हो गण्या या।

बुक्त दिन बाद गापूने अनुभव किया कि हिन्दुस्तान कोश्री दक्षिण अभीको नहीं है। मुहाँ फल आधानीसे नहीं मिलने । दक्षिण अफीकामें केले, सकता, तो जहाँ गये वहीं यूँगफरी वेंककर वाथ के जाने हमे। नारियक मिन्नता तो शुसका भी दूच या रह के केते। छेरिन ज्ञानितर बहुत योजने पर यही ताम क्रिया कि किनुस्तानिय अनाक्ष्म विना को नहीं पक सकता। तपसे चायक, रोडी या रित्यक्ष केने कमे। फिर यह अनुस्य हुआ कि जब अनाश केने हमें, तो नमक भी हमा ही पदेशा।

अनानाध, सेब, संतरे आदि सचकुछ आधानीसे मिछ जाने थे और पेटमर खाते थे 1 चित्रमोद्याकी भी भरमार थी । वैसे खानेमें वे कमजेर तो ये धी नहीं 1. अधिलब्से जब देखा कि हिन्दुस्तानमें फलाहार नहीं चल

खेड़ा क्षिणें रंगस्ट मस्ती करानेका काम किया, राम शुन्हें खुद वैदल पूमना पड़ा ! आहारमें बहुत हैरफेर हुआ । यह माफिक महीं आया । फिर पीमार पड़े ! अक रातकों तो पेटमें कैसा जबरदस्त दुदें रहा कि शुन्होंने मान लिया कि अब यह दारीर नहीं रहेगा ! शुसी

वह भी ग्रुक्त हो गया।

दिन बायुका छोटा रुड़का देवदास मद्रायसे सावस्मती आ रहा या । सारी रात बायुने: 'विद्यास कामान यः सर्वान् पुमांअरति निस्टृहः ।

निर्ममो निर्देकारः स शांतिमधिषाच्छति ॥ "

रटने स्टमें पूरी की । दूसरे दिन बुगह शुरुकर रातका अनुभव कहने हो। योड़े — 'शुत हालवर्से अरू कामना मनमें यह जाती। देवदाव महास्वे के — 'शुत हालवर्से अरू कामना मनमें यह जाती। देवदाव महास्वे वितना दुःव होगा। शुक्ते आने तक गरि शरीर यह जाय तो असे श्वतना झुगत न स्टोगा। शुक्ते आने तक गरि शरीर यह जाय, तो असे श्वतना आपता न स्टोगा।

गीवाफ कोकने शुन्दें शान्ति थी और यत टक गयी।

प्रवह हम शिक्ष होकी बुकाया। मेरे गायिकीने शोचा कि हमसे
करून करून बाते करना चाहते हैं। वसने मुझे पहले प्रेमा। में जाकर
बाताम वैठ माग। वापूने कहा — 'धसको हालाओ।' वसके फिकस्मा होने पर अगाने सतका अनुसब मुनाबा और करने लगे — 'मुझे विद्वास कद दो कि दिन्युक्तामका अञ्चाद अदिमान दी दोगा और दिन्दुक्तान अदिमाके द्वारा जगनका अञ्चाद कर मध्या। उस जितना बहुकर पुर हो गये। हमारी अपेशा थी कि आभाके गरेमें बुख बहेंगे, हमाने हर नेबने पुछ न सुख कहेंगे। येकिन बुख भी नरी बहा। दिर भूमी गीनोक क्लोबमें मध्य हो गये। यदी देर तक हम योग बैठे रहें। किर शुरूकर पाठे गये।

श्वनश्री योगारी भड़ी हो गयी। इस एव छोग नितिल हो गये। जिननेसे सरशरों रीज्ड अंक्टफा मधिदा प्रकाशित रिया और गांधीजी के अन्दर जिजेरियाने प्रवेत किया। वहने क्ष्में — 'मैं किय वहत तमझ होता, तो गारे देशमें यूनक सुते जायत करता। सुदारें इसने सरकारणे

मदद दी, क्षाके बदलेमें हमें रीलेड अवड मिल रहा है।

वस्त्री और महाराध्ये बन्द राष्ट्रसेवक बायुक्ते किलने आये।
तीलंड अंकड़ा पिरोध कानेके लिये, अनिम इत राष्ट्र जानेके लिये बीन-बीन तैवार है अग्रकों ओक फेहिस्स बायुने तैवार करवाओं। झनका बयाल या कि और लोगों को बेन्सिर पर परि पड़े खलाह स्वका देवे रहेंगे। हेकिन कार्यके महस्त्रने द्वाका काम क्लिया। वे सूत्र बागे हो अंद्रे और शुग्होंने स्वय ही आन्दालन ग्रुष्ट किया।

#### २२

हम सारामती आभगमें थे। बाष्ट्र मानलालमाओक परमें रहते ये। मिछना अर्थ यह हुआ कि सामलालमाओ के देहानके बादकी यह पटना है। बापूका निश्व तरह देगके सार्वेशनिक कार्यों में समस्यों देश करनी पड़नी हैं, अुधी तरह सुनके सिनोंकों केट्रिकिक समस्यों में अनेक यार हुल करनी पड़नी हैं। सामद नेसे नामुक कार्योंमें अनको अधिक सकत्वा मिलनी है और केसे कार्योंके द्वारा की हुऔ राष्ट्रसेया सार्वेशनिक सेवारी यार्थ पड़ी हैं।

यापुरे परिचयके ओक परिवारके युवकका स्थाह तय हुआ या । और बन कन्या पश्चके लोग सम्बन्ध तय करके ओक चिन्तासे मुक्त हुओ और भुससे यहुत बानें की । कन्या पद्मिक लेग विकास सन् सुनते हैं। ये । दो तीन दिन तक लगातार वाष्ट्रने भुन लड़के के साथ सिरपधी की । लड़का किनना चाहियात या, यह यब देख रहे ये । तीनरे दिन किसी कार्यका में वाष्ट्रके पास गया । एइका जोर जोरसे अपनी किननाओं नाते हुं अ अपने दिलनी फरियाद कर रहा या। कार्यका या — 'मेरे पिता तो सुराते पाँच यथ्येक काम माँगते हैं। कहते हैं कि दक्का नर रहा या। कार्यका नर रहा या। कार्यका नर रहा या। कार्यका वार्यका वार्यक

ही थे कि जितनेमें रूड़का विगड़ बैठा । कहने रूगा — 'मुझे यह बादी नहीं करनी है-1' असे बहुत समझाया गया, पर बह नहीं माना । अन्तमें कन्या पर्यके सोग हतारा होकर बाधूके पाम आये । अनुनके संकीय पा ही कि बायू जैसे निवर्तवेश पुरुषका समय कैसे काममें हम बैसे छें । रेकेन आवार आदमी क्या नहीं करना ! बाधूने शुस रूड़कों झरनाया

आजकरुने लड़ने दो पण्डेसे ज्यादा काम दे सकते हैं। मेरी परेशानी आपको क्या कहूँ — ' अप्यादि ! बादने सर कुछ शामितसे सुना और अप्यमें लड़केने सुँदरे विवाहको स्वीकृति मिकार हो । शादी करनेने किमे यह राजी हुमा ! कन्या पर्यक्ते लोग विन्ता मृत्त हुने ।

परार्क कोग चिन्ता मृतत हुओ ।

क्रितनेमें बापू गाभीर हो गयें। फिर खुस कड़केको खरा याहर्र बैटनेको कहा और कन्यावालोंसे अपीक की कि जिस लड़केकी हालत तो क्यापने तीन दिन तक देती ही है । कैसी परिस्थितिमें खुससे स्पीकृति केमी पड़ी, यह भी आपने देख लिया । अस में आपते पूछता है कि

होनी पढ़ी, यह भी आपने देख लिया । अब में आपने द्रख्ता हूँ कि बया अब भी आप अिस विवाहको चाहते हैं? कन्या पखका जो प्रधान पुरुष था, अबके चिद्रकी और में देखता रहा। असके मनमें न जाने सारी दुनिया धूम रही थी। असके सुँरसे म

हाँ निकले न ना । और बायू तो अपनी दिल्हण मेदक प्रदिसे गुमकी तरफ देमते ही रहे । खुब सोचकर शुरु आदमीने कहा — शुसका गुरु गद्दाद हो गया या — 'बहास्माओं आपकी बात सही है । हमारा

आग्रह अर नहीं रहा 1' श्रुसी धण बायूबीने श्रुस छड़केको बुटाया और द्वरन्त कहा — 'तुम पर मैं बोश नहीं ढालना चाहता ! शुनते मैंने बात कि की दें। तुम क्षिण निवाद सम्बन्धते मुक्त हो । अब तुम बाओ ।

स्टूबन महा गया । बन्या पर्छक रोग भी बहाँचे हुटे । याद्रजी मेरी जोर मुंदे । मेरी बान मुननेके पहले बहुने रूपे — 'बाइका, आर्क्ष ग्रीमशाला काम क्या । जम में ग्रीस्थाकी यात कावता हूँ, तब केन समुद्दर जारारोंका हो त्याह मेरे मन्त्री नहीं रहता । न जाने हम ना बेनारी याल्कावा क्या करने केटे को यह मगरकार हो गया। ?

शितना करकर मेरे कामकी ओर बायुजीने ब्यान दिया । फिर भी असके चेहरे पर सुक्तिका निक्कान दीर्घ काल क्षत्र बना रहा ।

## २३

दिहार और भुड़ीसाफे लोगोंके प्रति थापुके मनमें निशेष ६६णा है। अधीमानी जनता दिए इस अस्हाय, दिमी हुआ है । विहाररे निल्हे-ग्रीरोंने वर्गनी जनताको कम नहीं पीछा था । विहारनी जनता भीनी और नियाबान है । वहाँ परदेकी प्रया है । असे दूर कानेने लिये यहाँके लोगोंने सापूरी अंक प्रचारिका भौगी । आध्यमवानियोंकी चिन्तिके अपर बापुका विशेष शिक्षास रहता है । अन्होंने अपने मतीये, आध्रम क्यारधापक भी मानलालमाभीकी ल्वकी राधाको विहार मेज दिया । चि॰ राधा भी आत्मिनिस्तानके साथ नहीं गयी । असने नहीं अच्छा काम किया । अक समय अपनी लड़कीको मिलनेके लिये मगनसालमाओ वहाँ गरे । वहीं पर जीमार होकर अनुका देशन्त हो गया । आअमके रिओ सो यह बहुपावके जैसा था । तार आते ही सबके होछ ह्याइ गये । यह सोमवारका दिन था । बापूका मौन या । तार मुनते ही बापू अपने स्थानसे शुटकर मागुलासमाओके घरमें पहुँच गर्थ। अतनेमें में भी पहुँचा। मुहाने रहा न गया। में रो पड़ा। वर बापूने अपना मीन चोड़कर मेरा सांत्वन किया । मगनरारूमाओंके रुहके ल्इनियोंको बुलाकर अपने पास चैठाया । अन में वहाँसे जानेके रिके तैयार हुआ, तो बायूने कहा — 'क्षत्र मैंने सोमवारके मीनका वत लिया, तमी भुषमें दो अपबाद रखे थे। अगर मेरे शरीरको कोभी असहा

पीड़ा होती हो, या दूसरेका जैला ही दुःच हो, तो आवस्यक सातें करनेके किये मीन टूट सकता है 1 जितने बरसों बाद आज ही हुए अपवादका सहारा केना पड़ा 1 9

बाष्ट्र मगनशस्थाओं क्यां शुनकी पत्नी और वयोंको सानवना हेनेंक्रे लिश्रे परे थे, लेकिन वहीं यह गये, अपने स्थानपर लीटे ही नहीं। आवस्यक चीकें वहीं पर मेंगवा लीं। मगनलालमाओंके परिवारको अनुभव होने ही नहीं दिया कि अब वे अनाव हो यदे हैं।

# २४ आश्रमेक प्रारंमके दिनोंकी बात है। शहमदाबादमें फिल मान्यूरोंने अपनी मश्रदी बड़ानेके लिशे आप्योलन ग्रुक किया। फिल माल्जिके

मुलिया थे श्री अवालाल शारामाओ । और मिल मनद्रोंके पक्षमें थीं शुन्दें संगठित करनेवाली श्री अंबालाल सारामाओकी बहन अनस्यायहन ।

सरवामद यो भी ओक नथी चीच। श्वनके व्लिज ही नहीं, खारे देशके लिजे | कुछ ही दिनोंमे मज्यूरोंमे कमजोरी दिखाओं देने स्मी । वे हारकर काम पर बाने के लिजे तैवार हो गये । बायुसे यह खहा न गया | 'हम मुणे गरेंगे, किन्तु प्र<sup>र</sup>त्तर नहीं गेज़िंगे?, क्षेत्री वृत्ति मुक्टूगेर्ने सगर पैदा करनी है. मो रवर्ष ही अन्दें सुलका पाठ भी मिलाना पहेगा।

ममार्गि श्री समा बुलाशी गयी। धुनमें लोगोंचो समारते हुने साइते बहा — ' अब तक आत लेगोंचो वे भू पी नदी शुंक में हिए, आपते अपनी प्रीह्म पर हुन स्वाचारिया समार लेगा हाथ आप, यह मुद्रो गहते नहीं होगा। मुद्रो साशी सम्बन्ध आपनी महिला आप, यह होते गहते मैं प्रतिका बन्ना है कि अब तक आपनी महिला मुन्ते नहीं होगी, मैं भूवा ही रहेगा।' अनवा अनस विजयी-नेना हुआ। मजदुगेंमें देशी घोस्त आ गयी। मेम मानवे बादू आअसवी चार-उद्दर्श के करून सम्बद्धीक मुहल्लोंने अने और यहाँ प्रतिकार के स्वित्य पारन्य सा

बाहित शुरासकी बात हाते ही सहादेगमाओंने और मैंने बाहुक गाम अपुरास करोड़ा शेरम । बाहु नहीं बाते तो इससे बैसे काया जा गंदता है । महादेशमाओंने बाहुमें अन्ता क्रिसदा जादिर किया । अपूरोंने मना दिया । महादेवमाओंने माना नहीं । चर्चा और दर्भाष्टेक दिशे समय नहीं या । बाहु नक्कियों, ब्लाना ब्लाओं । नहीं चाओंगे, तो मैं हादारा मूर्व वया दें। जाओं, ब्लाना ब्लाओं। नहीं चाओंगे, तो मैं हादारा मूर्व वया दें।

वेबारे महादेव अन्मा-चा ग्रेंह रेक्ट मेरे पास आयं। क्ट्रों लगे — 'बायू मेरा ग्रेंह न हेरीं, तो में तोगूँ केसे !' मेंने कहा — 'बायू हो तो हमारी conscience हैं। अब वे कहते हैं कि बाना बाना बारिये, तो हमें गाना चाहिये। जाना ग्यावर ही हमें अपनी परेखा देनी हैं।'

मेरा नाम भी बाप तक चल गया या । मैं खुनने पात गया और राजाओं देने लगा — "मैंने महादेखते कर कुछ सुन दिल्या है। इस दोनोंने जानेजा तय किया है। में किस खतुर और पानी पर रहेंगा। छिनन अिवन खुनवाफे काय कोजी सम्माध नहीं है। यह मेरा स्तत्र प्रश्ने हैं। 'शुन्दोंने चुल्त कह दिया — 'हों, ठीक है, अपना प्रयोग द्वान कर सकते हो। '

षचपुन ही मैं भैषा प्रयोग कानेका रोज ही रहा या । मुझे दर या कि बाद शायद शंका करेंगे कि मैंने नालकीचे नया शस्ता निकाला है। वेकिन बादुके मनमें शका कभी आती ही नहीं। विना किसी शक-गुजदाके अनसे भिजाशन पाकर मुझे बड़ा संतोष हुआ।

इमारा इताहा तो श्रिष्ठ तरह निषटा । अधर अन्तपुषाबहनने भी सीचा कि मैंने ही बाधुको शिष्ठ मजहूरोंके झगड़ेमें खींचा है। अिछालिओ कव वे अपवास कर रहे हैं, तो मुझे भी अपवास करना चाहिये। अनस्या बहनकी यह बात मजदूरिक कानों तक पहुँच गयी। वे बढ़े ही वेजैन हुने। अनम्यायहन आभ्रममें आयी यी । वहाँ अेक मुख्यमान मजहर आया और कहने लगा -- ' महासाजी तो महात्माजी हैं। वे अपवास करें तो इम गरदास्त कर एकने हैं। लेकिन अगर आप अपवास करेंगी, तो हमसे सहन नहीं होगा। मेरा सिर डिकाने नहीं रहेगा, शायद किसी मिल मालिकका खन भी कर रैहूँ । यह तो अद तृतीयम् (नयी बात) दुआ। बापूने अनस्या बहनको भी शुप्त वक्त धमशाया कि श्रुपवास करनेका द्वाहारा धर्म नहीं है। फित, प्रार्थनाफे समय कहने रूगे - 'अगर मेरे साथ तुम लोग अपवास करोगे, तो अससे मेरी शक्ति बहनेवाली नहीं है। अलटी द्वम लोगोंकी चिता मुझे रहेगी। अिवलिओ तुम्हारा बर्म यह है कि अन्सी तरह स्वा गीकर मेरे साथ काम करते रने । अगर अस अपवासमें नेप देह छूट जाय, तो अुछ दिन भी तुग्हें अपत्योश नहीं करना चाहिये। अगर आश्रम जीवनमें मिद्रान्न मोजनकी गुवायस हो, तो हास दिन डिंग्हें भिष्टाझ बनाकर खाना चाहिये । अगर मेरे साथी मेरे साथ फाका करने लगें, तो मेरा सब काम ही करू आवेगा और में कभी अपधास कर ही नहीं सर्ट्रेगा । <sup>9</sup> यह सत्याग्रह कन तक चला और असका अंत कैसा हुआ और बायूके शब्दोंमें 'दोनों पर्योकी बीत' वैसे हुओ, सो यहाँ यतानेकी आवश्यकता नहीं । महादेवमात्रीने ' शेक धर्म युद्ध ' में भिसका स्पर निवरण दिया है।

 <sup>ि</sup>न्दी अनुशद्द श्री काशिनाव त्रिवेदी, प्रकाशक — नवजीवन कार्यालय,
 भद्दपदाबाद ।

छन् १९२६ की बात होगी। बाहुनी द्विज्यको तरफ नार्द्र कि लिन्ने
'दीम बर रहे थे। तथान्नाइका दोग नो पूग हो पुता था। आमर्थे
मेराने मुगानिने चक्र रही भी। इस निकादण पहुँच। मतन दत्त को
होंगे। वहाँ पूर्वेचे तो देखा कि अच्छी अच्छी कार्त्रमाल्यिक क्याभी-देखाला कार्यमा स्था प्रवाद है। लिक्स्प्रेट महत्त नगर्दा छार्च रिट्युकानों
मगह्द है। इस दिन मतक मेटाले कारण बक्त हुने थे। इसने भीचा,
बाह्म निक्षे तो प्यार हो मही। अन्दे दालमों किन्ना ही बहेगा। इस माहक वहीं पौरान हों। छोपे बाबद छोना ही अच्छा है। महत्त्वमाओ और में अपने क्यान कारण मार्ग वाह्म प्रवाद क्या हुना था। वे क्या आपन भोगे हमें माहक मही।

सुबह ४ को इस माधेनाफ कि. शुटे । हाथ कुँद पोचर माधेना हार बाती हैं, शुर्में पहले बाहने पूछा — 'रातना गरोने परले बचा दुम छोतीने माधेना वी था ? मैंने बहा — 'शव आयो तो कितना यापा माधि आत है हो । स्वापा माधि आत है में तो साथा । माधेनाबा रसत्य ही न रहा । बज अभी आपने पूछा गा ख्याल हुआ कि रातकी माधेना रह गयी ।'

महावेपमाओंने कहा — 'मैं भी मोबा तो जैसे ही था। टैनिन ऑस ट्यानेने पहले समाण हो आया। शिमटिके दिस्तर पर देउकर ही प्रार्थना कर हो। काकाको नहीं ब्याचा।

तिर बाहुने अपनी बात कुनाओं । बदने लगे — 'मैं तो पड़ है पत पालम देता । बदेहे आहर जिलना यह गया या कि मैं भी मार्थना करना मूल गया और वो है। शो गया । तिर जब दो हाओं मों नी द लुकें, तो स्टबल हुआ कि शतकों मार्थना नहीं हुओं । इसें केंग्रा आपना दूसा है। हुओं । इसें केंग्रा आपना हमा कि सार्य करा है। में प्रांत में प्रदेश देवा, सुब विभाग हिंगा | विश्वती क्षाप्रते में जिता हैं, अपने जीवन के पाणना करता हैं, शुव मणवानतों ही मूल पणा [दिवनी सूरो पही हो। से पाणना करता हैं, शुव मणवानतों ही मूल पणा [दिवनी नार्य क्षाप्रते मणवानते समा मौंतो । केंग्रिन तबसें नीद आयों ही नहीं, केंग्रा ही देवा हैं।'

समय पर ही करनी चाहिये। हम शारे दिनका कार्यक्रम पूरा करके सोनेक पूरले जब मौका मिले प्रापना करते हैं। यही पलता है। आवसे द्यामंक ७२ने प्रार्थना होगी, फिर हम कहीं भी हो।' हमारी मोटरकी सुशाकिनी चाल तो यी हो। द्यामंक ७वने हम कहीं भी

हों, जगलमें या किसी बस्तीमें, मोटर रोककर हम प्रार्थना कर छेने छो ।

असके बाद इमने सुषहकी प्रार्थना की । महादेवमाओने भजन गाया । किर बाधु बोले — ' मुमाफिरीमें मी हमें शामकी प्रार्थना मुकरर

अभी अभी छोकमन्यका शेक छोटाता बीवन-चरित्र राष्ट्रीय-दिखनके आचार्य को आपटे- गुरुऔचे प्रकाशित किया है। असकी प्रकादनामें बन्धकीक स्वीका सामनीय क्षी मावर्डकरने नीचेकी सात

२६

िल्ली है:

१९१५मे अहमदाबादमें कांग्रेसकी प्रान्तीय परिषद् थी। शुन दिनों
यह परिषद् नस्म दल्के हाथमें थी, हालाँक परिषद्की कार्याओ
चलानेका काम नवपुकक ही करते थे। मि० जिला अध्यक्ष थे। जनका

शुष्ट (निकन्नेवाल था। स्वागत समितिने खेकमान्य तिलक्को मी निननग मेत्रा था। शुन्दोंने आता स्वीकार फिया था। शुक्क वर्ग चाहता था कि खेकमान्यका भो अंक शुक्र निक्के। लेकिन परियद्रेक स्वेसनां जिसके लिसे तैयार नहीं थे। लेकमान्य गरम दले जो उद्देर। अन्तेने दलाल की कि कि तो सब नेताओंका श्रद्ध निकालन रोगा। गरल यह कि परियद्की कोरेसे लोकमान्यक स्वागत नहीं है। स्वका। न्ययुवक हतोताह हो गये।

क्षुन दिनों गांधीश्रीका रायमीतिक आन्दोल्टमों युष्ठ स्थान नहीं या, न ये क्षामी महाला वने थे। यहाँ तक कि वे परिसद्के तदस्य भी नहीं ये । वब शुरुदोंने श्वना कि कोकमात्मक प्रविद्येतिक स्थायत नहीं हो रहा है, तो शुरुदोंने अपने स्तालतते अक पनिका छपवाकर होगों. प्रतिवाँ अस्तरायादमें बेटवा दीं। शुक्रों श्रिकता हो या कि केकमात्म्य नेपे अलीकित राष्ट्रपुरूष हमारे धाइकों पचार रहे हैं, अनेके स्तामतके लिओ में स्टेशन जा रहा हूँ। नगरताक्षियोंना धर्म है कि ये भी अपस्यित रहें।

अन पत्रिकाका जाद्-सा असर हुआ । स्टेशन और सस्तींपर लोगोंकी बेशुमार भीड़ हुजी और अपूर्व धानसे स्वागत हुआ ।

#### २७

आश्रमके श्रम्के दिन थे। 💵 बायुके पास देर सक वैठकर अग्रपर श्रपतको वार्ने भी कर सकते थे।

ोक दिन रावनो देर तक इसारी वार्त होती रहीं। अुवर्से लेकमान्यका जिक्क आया । बायूने कहा — 'बिर्मुद्धानके स्वाग्यका दिनारत आवस्य व्यान करनेवाला बड़ी जेक पुरत है।' अठना करकर दे नेक खण ठररे, फिर कहने को — 'से निध्यपूर्वक कह सकरा है कि जिस खण करार लेकमान्य कोते नहीं होंगे, तो या तो स्वाग्यकी हो हुए न दुक्त वात लोग यह होंगे या पित शुक्षांची चर्चा कर रहे होंगे। शुनकी स्वाग्यका अद्युत है।'

#### 26

११ जुलाओ १९२०का दिन या । शोकमान्यका स्वास्य पहुत दिनाक गावा है, यह मुनकर में बम्मश्री गाया था । स्टारयद्रमें लाकर मेंने शोकमान्यने दर्गन किये । दर्गनकी जिवाबस्य पाना आधान नहीं या । क्योंकि के मतीन क्षाने क्षानिक स्वास्य थे । जिवाबत पाकर में वादर पर्या। शींस नहुत वेशीले चल रही थी । यन्त्रिकित य बहे बहे स्टान्टर जिदीगर्दे लहे थे । मुससे शुस्त कमरेमें ज्यादा जहरा न शया । इदय मर आया । में बहुत नेटिकर शुष्त कमरेमें ज्यादा जहरा न शया । इदय मर आया । में होतर नेटि थे । मुससे मुक अल्लस्य देखकर श्री वायूनी अगेने अपने पास बुकाया और अस्पर्योगकी नोतिक बारेमें पुष्ट चर्चा की । शामको ही बाडीसे में अहमदाबाद खाना हो बया । मिने बापूसे -शितना ही कहा — 'दर्शन हो चुका, अब में आक्षम छीटता हूँ।' शुक्षी रातको छोकमान्यका देशन्त हो यया । फोन पर समाचार सुनने हो बाधुके गुँहसे पहला बाक्य यह निकस्थ — 'ओर रे, मिने

काकाओं तेज खिया होता को अच्छा होता । ' विक्रिते बाद बहुत ही गंभीर विचारमें पढ़ गये । सारी रात विस्तर पर देठे हो रहे । नज़रीक ही दिया अल रहा था, हाते भी वैसा प्री

पर देठे हो रहे। नज़रीक ही दिया कल रहा या, ब्रुते भी देश ही रहते दिया। दियेजी और साकते हुओ सोचते ही रहे। पिछारी रातको महादेवमाओको ऑक्स खुली। झुग्होंने देखा वाष्ट्र तो देसे ही देठे हैं। ये अुनके पाल गये। बायूके मुंहसे निकला — 'अय अगर में किसी शुरुसतमें पर्देशा, तो अदार्थक क्लिडके साम परामर्था

करेंगा । और जय कभी शरे महाराष्ट्रकी महदकी जरूरत आ पहेगी, तो किससे कहूँगा । पुछ ठहरकर किर शेष्ठे — 'आज तक में स्थायका कार्य करता रहा, छेरिन स्थायका नाम बहुँ तक हो सका टास्टा रहा हूँ । छेकिन अब तो छोकमान्यका चलाया हुआ स्थारमका अख्य जाप आगे चलाना होगा । जिस् प्राइट शेरिके हाथकी स्थायकी

ठेक खणके छिन्ने भी नीचे न ग्रहने पाये ।'
दूसरे दिन छोकमान्वकी सम्वान बात्रामें बादू वारीक हुने ।
धूनोंने करपीको कथा भी दिया । 'ठेकिन केसी गंभीर प्रवेशों पर को वान्ति और गामभिक्त बादुमव्हक रहना चाहिये, वह कोगोंमें न देखकर बादिक मनकी आधाल पहुंचा । बहुत ही दुस्ती हुने । किन्दु बादमें भूती चीककी खुन्होंने नन्त्री दृष्टिवे देखा । वस काहमदाबाइ

देलकर बाइके मनका आधात पहुँचा । बहुत ही दुसी हुने । किन्द्र बादमें भूती चीनको खुन्होंने ननी दृष्टिये देखा । यह अहमराधाद आपं, तो प्रारंनामें असे दराति हुने कहा — 'भो जनता यहाँ निकड़ी हुनी थी, यह को जरूत करनेके किन्ने योदे ही थी । यह तो अपने सांस्कृताका सम्मान करने आयी थी । खुसके पाससे सोकके साममीवेडी अपेखा ही हम नवों करें।'

छन् २६ की बात है। बाबू राजान के प्रभावे अनुसार दिख्यमें मादी यात्रा कर रहे थे । यात्रा करते करते इस दिसीगाये पास पहुँचे । वहाँसे गिरमप्याका प्रपात नकरीक था । शामाजीने वहाँ जानके लिथे मोटर आदिका पूरा प्रयन्थ हिया था । रास्ता करीव दर-बारद मीलका था । राजाजी, अनके बालवच्चे, देवदार, गगाधागव देशराहे, में, मिन्दिन पटेल (बरुममाओर्च) लड़की) सेरी बहुतसे लेग तैयार हो गय । मैंन चापूस प्रार्थना थी कि आप भी चलिये। अनकी अरुवि देगी तो मैंने कहा -- 'शर्ड कर्जन हिन्दुस्तानमें आया, ते। मीका मिलने ही पहले वह शिरसप्ता देखने आया या। दुनियामें यह प्रपात सबसे बूचा है।' बायू जीने पूछा — 'नायगेगसे भी'' अपने कानका प्रदर्शन करते हुन्ने मैंने कहा — 'नायगेगसे गिरने बाले पानीका पनाकार (volume) सबसे अधिक है, लेकिन जूँचाशीमें तो अससे यहनेवाछे सेकड़ों प्रपात इसारे यहाँ हैं । विरक्षण्याका पानी ९६० फीटकी जूँचाओसे अकदम शीधा शीरता है। दुनियामें कहीं भी भितना कुँचा प्रपात नहीं है । <sup>3</sup>

शेक अच्छा पाठ पका सकोगे । तुम्हें तो जाना ही चाहिये ।' यचपनसे जिल निरसप्ताकी बार्ते सुनता आ रहा था, और जिसे देखनेक संकल्प करते करने ही में छंटिका बड़ा हुआ था, असे देखने जानेके लिप्ने जिससे अधिक आग्रह मेरे लिप्ने आवश्यक नहीं या । मैं तरस तो रहा ही था, लेकिन वापका आदेश पाकर अब जाना कर्तन्यरूप हो गया। में खुशी खुशी तैयार हो गया । गिररूपा \* देखा और फतार्थ

नहीं निकल पाते । मैं चित्र गया, बीला — 'न आप आते हैं, न महादेवकी भेजते हैं, तो मैं भी किसलिओ जाउँ ! मुझे भी नहीं जाना ।' बापुने वदी नरमीसे समझाया — शिरसप्पा देखने जाना तुम्हारा स्वधर्म है। तुम अध्यापक हो न ! वहाँ हो आओगे तो अपने विद्यार्थियोंको भूगोलका

मैंने बाप परकी चिक्का सारा किस्सा गुजरातीमें कहीं लिखा है। बापूने भी अरसे पड़ा तो होगा ही।

अिसके कोओ १५ वरत बाद किसी कारणसे बापूने महारेवभाओं को

मैस्के दीवान सर मिर्ज़िक पास मेवा। कोओ भी नाज़रु चर्चा (negotiations) होती, तो बापू महादेवमाओको ही भेजने थे।

महादेवभाओं जाने निकले । बापूने कहा - 'देखों मैसर ना रहे हो । बहाँके कामके लिओ कुछ तो उहरना ही पड़ेगा । असे यहाँ भी जल्दी कीटनेकी कव्यस्त नहीं है। अशकी बार गिरसप्ना जरूर देख आओ। मैंने सर मिर्ज़ाको भी लिखा है। वे तुम्हारा सर प्रयम्ध कर देंगे।

महादेवमाओ निरसप्पा देख आये ! मैं समज्ञता हैं भुनसे भी प्यादा समाधान मुझे हुआ । और नापुरो शायद यह समाधान होगा कि

मैं ओक कामसे दोनोंको सतुष्ट कर रहा हूँ।

 जर्रे। प्रयत गिरता है, वहीं नीचे लेक थाँव है। भुमका नाम है गिरमणा। मुसपरसे भग्रेजोंने अुमक्त नाम रखा बिरसप्पा फल्स । शुक्तका असरी नाम है 'जीग '।

पुरानो कन्नद भाषामें श्रवालको हो जोन कहते हैं । श्रव्यत्ती नदीका यह जीय है ।

हुआ ।

शरावतीको भारती भी कहते हैं।

भिगी दीरेकी बात है। इस मुद्दुर दक्षिणमें नाजारकीतर पर्देंबें में। बहाँत क्याद्मापी दूर नहीं है। शिवले पहले दिली समय बाद क्याद्मापी हो आये थे। बहाँके हस्यले प्रमाणित भी हुने थे। आभममें भीरकर क्याद्मापीले बातेंसे सुखाहके साथ बात भी की थी।

इस नागरकोविष्ठ पट्टेंचे तो बादूने गुरूत दी यहस्यामीको तुन्ताब्द कहा — 'काकाको में कन्या मुगारी भेजना त्याहता हूँ। शुक्के रिको मोठरका प्रथम्य कोविये ।' सुन्दीने स्रीकार किया ।

गिरधपाना अनुमव तो मुद्रे या है, और बायूकी बाद भी जैंच गर्जी | मेंने कहा — 'ठीक हैं। में बाकी साथ के बार्जूगा। चन्द्रशकर (भेरा सेकेटरी) तो आयेगा ही।'

(भेरा चेकेंद्ररी) वो आयेगा ही ।" इस गये। रास्त्रेमें श्रचीन्द्रका युन्दर मंदिर था। कन्यानुमारीके अन्तरीरोके स्थान पर कुमारी पार्वतीका मंदिर है। अवके अँदर इस नहीं रापे, क्रोंकि हरिजनोंको वहाँ प्रवेश नहीं या । छेकिन मेरे मनमें तो यह सारा विशास और मध्य अंतरीप ही भारत माताका बढ़ा मंदिर था। पूर्व सागर, परिचम सागर और दक्षिण सागर, तीन महासागरीका यहाँ मिलन था । यहाँ सब अेक सामासे अगता है और दूसरे सामामें हुनता है। भागतके पूर्व और पश्चिम दोनों निनारे यहाँ अेक हो जाते हैं। यात्राकी यहाँ परिसमाप्ति होती है । समुद्रमें नहाकर मैं अेक बड़ी चटान पर जा बैठा और शुपनिपद्के जो मंत्र याद आये महासागरके ताल्के साय गाने लगा । अस प्राकृतिक और सांस्कृतिक मन्यताकी कसीटी पर मैंने बाएका खीवनकम कसकर देखा, तो सिद्ध हुआ कि झुस जीवनकी भन्यता अिससे कम नहीं है।

# 38 पापुके बुसरे रुक्के मणिलालका यिवाह कुछ वेरीसे हुआ। वे

दक्षिण अफ्रीकामें रहते थे । हिन्दुस्तानमें विवाह करना या । कन्या परान्द करनेका काम मणिलालने पिता पर ही छोड़ दिया था । बायुके छोटे मोटे सब कामोंमें भी अमनालालनीको बढ़ी दिलचस्पी रहती थी । अन्होंने मग्रह्माला कुटुम्बमेंसे अक लक्की परान्द की। यह यी अकोलाके नानामाशी महारूपालाकी रूडकी सुशीला । जमनासालभीकी सूचना बापूने द्वरंत स्त्रीकार कर छी । विधिके अनुसार विवाह हो गया और गाँधी दुद्रभके सब लोग अकोशासे खाना हुओ।

स्टेशन पर आते ही हँसते हुओ बापूने कहा -- 'मणिलाल तुम्हें इमारे दन्त्रेमें नहीं बैठना चाहिये । तम अपनी जगह हुँह हो । सतीहा भी वहीं भैठेगी । अक इतरेसे परिचय करनेका यही तो मौका है ।

बापनी आश्रममें आये, तब प्रार्थनाके समय बापूने स्वयं अस

विवाहका साम क्लान्त सनाया ।

यद यात महादेवमाओं हे ग्रुंदेसे मुनी हुमी है। मुद्दर हिन्दुलानमें महादेवमाओं बाढ़े हे साथ मुखाएंग कर रहे थे। चलनी ट्रेनमें लियनेश अम्यास बाढ़ेशे भी है और महादेवमाओंका तो पुरुत्ता ही बसा। हेक दिन महादेवमाओं शामने जो लियने केंद्र नो चिल्ली शत तक किलने हो रहे। काम म्यास करोड़े ही कोंवे। अब सुबद क्यनी मुद्दना असमान या।

का साने तो देखा कि वायून स्थय सेट्याके वॉटिंग रूममें बाहर सपने महादेखे कि चायून स्था होट्याके वॉटिंग रूममें बाहर सपने महादेखे कि चायू कुछ, एक्डर, पायोग्डे, मक्कन मय मात्राकड़ दूमें तैयार रूपा है। वे स्थयं तो चाय पोने नहीं थे, लेक्स हुएट्ट्रे माटूम या हि मगदेखे चायके किना नहीं चलता। विश्वलिक्षे वह सब तैसारी करके महादेखे कामने हो रह देखने रूपे। महादेखमाओ जागे तो यह सब तैयारी देखकर यहे हैंये। विशोप तो भिग्निक्षे कि शुनकी चायकों पोल वायुके सामने खुल गयी। किन्द्र बायूने निमस हुपरकी मीठी मीठी बातें कफे शुनका साम सक्ता हुए कर दिया। महत्वल्य चा हि सबकी यकान भी तो दूर होनी चाहिये।

## 33

सरकार क्य वाष्ट्रको चन्तात्तते नहीं हटा सकी, तो सुछने अक इसरी चाल चनी । लेफ्टिनेंट, गवर्नर आदि यहे यहे अफ्टोने बाड्रको इलाकर कहा — 'आप तो वहे अच्छे आदमी हैं, लेकिन जो लोग आपको सहवार दे रहे हैं वे कुटिल हैं । शुम्हें हम बानते टें ।'

ये अफलर नहीं जानते थे कि शायुके शाय पैश आनेका यह सबसे हुस तरीका है। बाइने द्वेशन कहा — "आप तो शुन्दे दूरसे जानते हैं। मैं अनेक साथ दिन सत सहता हूँ। निजी अनुसब पर कहता हूँ कि में लोग सुबसे कहीं ज्यादा अन्ते हैं। हुस तो मैंने किसीको नहीं पासा।"

शायद पुलिस कमिस्तर वहीं या । वह बीला — 'आपके सार्य जो प्रोफेसर इस्प्यानी हैं, अुनकारेकार्ट तो वहा खराव है हमारे पास । वह शस्त्र mischief monger (श्वयस्ती) है। Agitator (भक्ष्कानेवाला) तो है ही। बापने हैंच कर कहा — 'आप जानते हैं, प्रो॰ कुपलानी मेरे यहाँ

भूत है । अने क्षार्थित गांधीके साथ होरे समय हम संबक्त भग काम करते हैं। वे तो फिरोस गांधीके साथ गारे समय हम संबक्त जिन्ने रहोजी बनानेमें ज्यस्त रहते हैं। वहाँ वे कीनसी दागरत कर सकते हैं भला !

वेबात पुल्सि किस्तर तो बाधुका गुँह ताकता रह गया। शुसकी समझमें नहीं आया कि विहारके विद्यार्थियोंको बहकानेवाला यह यहा प्रोफेसर गांधीओंके यहाँ बाबाजी " बनकर कैसे रह रहा है!

यापूने कहा - 'किसी दिन आकर देखिये तो सही, बेचारेको सिर

भूचा करने तकका समय नहीं मिलता । <sup>3</sup>

शिक्षके बाद जब बायुकी वह प्रक्षात बाँज हाक हो गयी और इसारों कितान अपना हुएवर गेमेके किशे शुनके वाब आने की, तब ते शुर्में अनेक बार करेक्टरप्रे किसी न किशी कामये स्तत किसाने वहते है। और इर बक्त अपनी चिट्टी फर्केन्टरफे वेसके पर बायू कुरवानीके हाथ ही मेजने थे। बेचारा गोरा दैरान रहता कि यह arch sedition monger गांधीके वहाँ चपरांधीका भी काम करता है।

# રુષ્ટ

किसी समय बाद्र महाराष्ट्रमें दीस कर बहे थे । मीरवर्ने भूनका पोहास कर्यक्रम था । वह से दूरा है। सना । टेकिन लेगों की क्रिक्स पी कि ये दूरा क्रिक्ट रहें । जब देशा कि बाद्र मानते नहीं हैं, तो मुद्दोंने माराजी मनक्ति असरकारी दगावे जामह करना चादा । समय हो गया, तो भी कीटर आसी ही नहीं ।

६ गया, ता भा भारत आया हा नहा । यापू वेजैन हो शवे । छोगोंसे पूछा तो कहने छगे — 'मोटर दिगड़ गयी है ।' यापूका भीरब टूट गया, बोले — 'मुसे तो असी छाण

<sup>•</sup> विदारमें स्टोनियाकी बाबाबी बदले हैं ।

समले मुकामके निजे रवाना होना चाहिये। मैं यहाँ नहीं रह छकता।' निसना करते ही हुन्दोंने वो पैदल ही सस्सा पवका। मुख स्वसंदेवक हानके साथ हो लिये। बायूने श्वनसे पूछा—'अमले मुकामका सस्ता किससी जाता है!'

अभी भी श्रुन कोगोंकी जारात वृशी नहीं हुमी थी। छारीने मेक गत्या दिशा बतवा ही। इन दिनों बायू जुता नहीं पहनते थे। गोबकेजीके देहानके बाद बायूने जो अक साल जुना न पहननेका बत ले रचा था, शायर से ही दिन थे।

बायूने जब देला कि सस्ता हो आगे है नहीं, हो झुनी दिशामें लेतनीरे काने को । पैरोमें किंट जुन गरं पर करें नहीं । तर तो स्वयतेष प्रामापे । अर्थे बाद हुन्य हुआ । अन्होंने खमा मॉमी, सही रास्ता बताया और अंक दो आविभयोंको दीक्षाकर मोटरका प्रबच्च कर स्वानेके किंको तैयार हुके ।

## 34

१९२७ की बात हैं ो मैं बाफ्रेंक खाब छुड़ीवारों बालाबोर गया या । बहुँदि मदक जानेकी बात थी । भदकों बुछ समाका प्रकच दिया गया था । बाचू नहीं जा तकते थे । शुरुदोंने मुश्तें कहां — 'हुम बाओं और समाकों मेरा स्टेश मुनाओं।' मैं तैयार हो गया । लेकिन मुसे के वानेबाला कोणी आगा ही नहीं।

करीर अंक घटा हो गया होगा। बायूने मुझे वहीं देखा। यूप्ने रूने — 'गये क्यों नहीं!' मैंने कहा — 'में तो तैयार नैटा हूँ। कोशी मुद्दे ≣ बाय तथ न!' बायू वहे नाराय हुई। कहने रूने — 'शिव हरहते काम नहीं होते हैं। समय होते ही द्वारें चळे जाना चाहिया मो मोटर न मिली हो। क्या हुआ! पैदल निकलते। दो दिन समने, तो कम बाते। हमारा मतलब पहुँचनेसे नहीं है, समय पर,निकलनेसे हैं!' करीय ओक मील जिस तरह पैदल गया । वहाँ मेरे पीछे श्री हरेकुण मेहतान आ गये । अन्हें पता लगा कि मैं जिस तरहसे गया है । अनसे रहा न शया । अन्होंने मोटरके धवन्यके लिखे किसीको आज्ञा दे दी और

मैं बड़ा ही शरिमन्दा हुआ और असी धण चल दिया। रास्ते पर को भी लोग दीख पढ़े, अनसे पूछता था कि भदकका रास्ता कीनसा है !

स्वयं पैदल निकले । इम दोनों करीन अक मील और पैदल गये होंगे. क्षितनेमें पीछेसे झनकी मोटर आ गयी। जब इस भद्रक पहुँचे तो शाम होने आयी थी। नहाँ समा हानेको थी, वहाँ सरकारी कर्मचारियोंके सम्बू लगे हुओ थे। वे टेक्स वसल

आता ही न या । बड़ी मुश्किल्से इम लोग चन्द लोगोंको बुलाकर शिकद्वा कर सके । वे आसपासके देहातसे आये हुओ थे । मैंने खुनको निर्भयताकी बात बतायीं । सरकारी अमलदार आग्विर हैं तो हमारे नीकर । अन्हें इमसे डरना चाहिए, इम अनसे क्यों डरें! बगैरा बगैरा काश बातें मैने कहीं । लोगोंके अपर क्या असर हुआ, यह तो मगवान जाने । लेकिन बे अमलदार तो महासे न्यिष गये।

करनेवाले अमलदार थे। लोग अनसे शैसे डरते ये कि वहाँ कोओ

दूसरे दिन बायु मी मद्रक आ पहुँचे । फिर तो पूछना ही क्या या 1 लोग इजारोंकी सस्यामें अिकड़े हुने और बाइमें जिस तरह कुड़ा कचरा पह जाता है, असी तरह वे अमलदार म जाने कहाँ चले गये।

## ३६

१९२२ में बापू पहली बार नेलमें गये थे। अन्हें यरवहा नेलमें राता गया । हिन्दू और मुसलमान दोनोंकी शांधीजीके प्रति असाधारण मिनत दे, यह जानकर यखहाके जेल सुप्रिष्टेण्डेण्टने अनका काम करनेके लिशे अफीकाके शेक सिदी केदीको नियुक्त किया । यह वेचारा केदी

दिन्द्रस्तानको कोओ मी भाषा ठीक नहीं जानता या । बहुतसा काम अग्रारेसे और वो दस बीछ शब्द वह जानता या अनसे चलता या। जैसा आदमी गांधीलीकी मनित नहीं करेगा, अनके प्रति पद्मनात नहीं धरेगा, यह गोरे अमन्दारकी अपेक्षा थी ! वैचारा कमस्दार ! यह नहीं जानता था कि मानव हृदय सर्गत्र केवन्सा ही है ।

अंक दिन शुस मैदीशो जिल्हों काटा | मैचारा रोता जिल्हाता मापुरे पास आया । बहने ह्या कि हाथमें जिल्हाने काटा है ।

दिशीदा द्वाल देणवर थापुर इंद्रप सुन्य रिप्त जाता है। और सणदी भी देरी विये जिला सुन्होंने खुछ आदमीके हाथदा यह माग पानीसे अच्छी ताह पी लिया। पेटकर सुन्या रिप्ता और तुस्त करियो जाता हूँ पोली के उर्देश सुन्या रिप्ता और तुस्त करियो जीते चुछा कि जहर कम हो गया। वैचारेकी पदना कम हो गया। क्षेत्रों के साद सायूने और भी अलगत किये और वह अच्छा हो गया।

## 319

क्षय १९६० में मैं बायुके साथ यसवड़ा शेवसें या तरही बात हैं।
शुनकी रहीओं बनानेके किंग्रे खुनकी व्यक्षिण मेकर सार्किनने दर्शवा नामक
अक महाराष्ट्री केटीको खिलुस्त निया था। दर्शवाको हमम ता बहुत नहीं
या। बादुके कपरे चाता था, वक्तिका दूध गरम करके एसता या,
कीर कीर्य ही छटे मटे काम वर देता था। वेचारेके पाँचमें मुछ दूर था।
नैनाहाता कैंगहाता स्थ काम करता था।

अेक दिन बापूने मेजर मार्टिनसे बात की । श्रुसने बुछ दवा दी । रिकिन पाँवका दर्द नहीं गया । अिस तरह करीब अेक महीना बीत गया । में असे खास आहार दूँगा । अस पर भी मार्टिनने कहा कि ठीक है। बापुरी चितित्ता शुरू हुओ। पहले वो अन्होंने असको कुछ दिनके लिने अपवास करनेको कहा, अनिमा बगैरासे असका पेट साफ करवाया और पिर शुसे कुछ दिन केवल शाक पर रखा। बादमें आहारमें समय समय पर परिवर्तन करते गये । हेंगड़ेको अच्छा फोयदा हुआ । असने मुझे कहा -- " बरसोंसे अिस दर्दसे परेशान हूँ। अब तो मेरा पैर वीक हो गया। चलनेमें थोड़ी भी तकलीफ नहीं होती। मुझे खुदको आरचर्य होता है कि अब में सब जैसा कैसे चल सकता हैं।

तव वापूने मेजर मार्टिनसे कहा — 'अगर जिस आदमीकी मैं चित्रिस्सा करूँ, तो आपको कोओ केतराज है १ " मेजरने नहा -- " दिल्कुल नहीं।" बापुने कहा -- ' मेरी चिकित्सामे आहार ही मुख्य चीज है । मेरी ओरसे

बापुके छूटनेके बाद वह भी छूट गया । अुसने बम्बश्रीमें कुलवाकी ओर चाय-कॅपीकी अेक दुकान रहीती । अेक दिन असने कहीं सुना होगा कि बापू बम्बजी आये हैं । यह दर्शनके लिओ आया सीर सार्थांग

दण्डवत किया । श्रुंचकी ऑखोंसे कृतकता यह रही थी । बापूने मुझे कहा - 'अससे कहो कि आज बहुत काममें हुँ, कल जरूर मिलने आवे । मेंने दत्तोपाको समझाया कि वापू असते मिलना चाइते हैं,

फल जरूर आवे । असने कहा कि कल जरूर आश्वेंगा । लेकिन कमपएत आया ही नहीं । शापुका खयाल था कि असे असकी दुकान चलानेके लिओ अगर शी-पन्तास कार्य दिये जावें तो बेचारा खुरा होगा । शुसने भगर अपना पूरा पता मुझे दिया होता, तो मैं शुसे हुँक कर है आता । रेपिन यम्बर्आके मानव सागरमें में असे वैसे हैंड सकता या र दूसरे दिन जन पर नहीं आया, तो बापुनी अफवीस हुआ । यहने रुगे — 'कल

ही असे पुछ दे देता सो अन्छा होता । परिथम करके जीनेवाला आदमी यार यार आनेके लिशे समय कराँसे निकालेगा 12

सावद १९१५को बान होगो । बादू बुछ जिल हो ये । में पाग देहकर भूमर राम्यामधी स्वाधिवानका अनुवाद पा रहा या । फिट्रूम केरकार अनुवादकी सामेक मेंने बहुत मुनी यी, किन्तु भूगे पा गरी या । असना शिक्ता अधान कम करनेथी दक्षि सेने यह किनाव भी और पार्वक गांच पत्रने लगा । जिलाब करीब करीब पूर्ग होने हो यो, जिलाने बाइका प्यान मेरी और गया। पूछा — 'क्या या होई हो !' मेंने बिनाव बवाओं ।

में समप्त गया। मेंने फिट्ज़ बेरल्ड अुधी समय बाजूकी राप दिया।

पाइने शुष्ठ भुपदेशका में पालन नहीं कर एका हूँ, हिन्दु निर्द्रन बेरस्ट तो फिर पूरा हिमा ही नहीं। और शासान्य तीर पर कह एकता है कि बात का प्रमादी नोलने-रिश्तनेकी शानित नहीं आपी, तह सक मैंने कोओं ओप्रोमेकी किताब नहीं पति। गुजरादी शीवनेके लिये होंगे कोशिश नहीं करनी पड़ी । वह तो गुजराती वातावरणमें रहनेते और गोधीकोंके रुेल पढ़नेले, ही मुझे आने रूगी । में गुजराती रुखने रूमा भूस समय कोओ गुजराती शब्द नहीं मिरुता, तो खुस कगह आधान रेस्कृत शब्द निठा देता । फरता मेरी

गुजराती देखी आधान होते हुने भी धंस्कृत प्रसुर प्रीष्ट बन गयी। और विदान और आम जनताक बीच मैंने वही लेकर प्रवेश किया। बायुकी चुनकात मुख्य छाम यह हुआ कि छिस शक्तितसे पहले में अंग्रेजी राज्य हुँतवा या और हरलेक कन्दकी प्रकृति और खुरी हमसनेकी कोशिया करता था, यह यब भैंने गुजरातीको और भोड़ दी।

# ३९ मैं आश्रममें गया तब मुझे न गुजराती आती यो न हिन्दी। दोनों भाषाय मेंने सुनी तो थीं, लेकिन योलने-लिखनेका तिका भी

अभ्यास नहीं था। पहारो समय अलबचा में हिन्दीमें पहाला था, वसोंकि बहुँ कोओ मेरे जितनी भी दिन्दी नहीं बातना था। में जानता था कि में दुर्खिल युवि पर नहीं हैं, जिविकिये थोड़ी हिम्मत होने पर गुप्रशातीये रोकने छगा। किर जब 'नवसीवन'में कभी कांच्य दो कॉलमकी कमी पड़ती, तो स्वामी आनम्द मुझसे कुछ लिख्याकर डीकटाक करके छात्र देते थे। किथन कम् २२ से जब बायू खेलमें गये, तब तो मुसे पायका सार्य 'नवनीवन' भरता पहला था। केलमें पामुने सुना होगा कि से 'नवजीवन' को ठीक समाल एहा है।

सन्दोंका spelling (दिन्ये) निरिच्य है, येथा सुन्तातीमें नहीं है। मराठी, बेराला, सामिल, शुर्दू आदि मापाओंमें भी शब्द दिन्योंका सामद में देखता हूँ। अक्ष सुन्याती हो कैसी माया दें, किसमें हर आदमी देजा मनमें आया वैसे हियों कर लेता है। शिनसे सुज्याती भाषा मुत-ीसी हो गयी है। (मृत कलेक्स्तो अमावमें स्थामें मदकता रहता है)। शुरुकी दुदंशा दूद कलेक्स काम क्षार दुग्हारा

तो अेक दिन भुनका पत्र आया । असमें रिखा था — ' किस तरह अंग्रेजीमें

नहीं दे तो दिवका दे है मुझे ओक शिवा कोच बना दो कि नियम गुरुवाति वद कद दों और हर शेक राज्यके हियो नियमके अनुकार द्वाद दो। दिशीको भी धंता हुआ तो तुम्झी कोशों देखकर पर धंद दियो थिल कोसा। अन्नेत्रीमें तो हम भैचा ही बसते हैं न !?

सायुक्त यह अत पाकर में आदयर्थनिश्व हो गया । वादमें तो में भी केल्से टे जाया गया । का भें छूटा दो बोड़े ही दिनों याद याद भी छूटे। सिक्ते पर मिंत्र अनुतने कहा — कायुनी, आदने पुतरने यह कैसी उपेच्या की! न शुम्याती मेरी कममाया है, न सुरुक्त साहित्यका मिंत्र कायुवन किया है। स्वाकरण हो में जातना भी नहीं।

बापू योले — 'यह तो सब ठीक है। मैंने कव बहा कि पह सब तुन्हें अन्तेल ही करना चाहिये। जिन्हां मदद चाहिये शुन्धों की, तिमसे करा महने हो धुनसे कराओ। मैंने हो यह काम तुन्हें धींच दिया है, तुनसे मीर्गुंग। किल चीजका महत्व तुम समझे और अंक मौ यूल न रहे 'नेवा निर्मेष कोच देकर सुजरातींक हिण्मोंको और रिक्टिएकेसे बना हो। यह बगम नुमहारा है।'

मिने विर शुक्ताया। मिं जानता या कि 'संन्यासीको अगर धारी कानी है, तो सिर घर जोड़ी सतानेसे प्रारम्भ करना चाहिये'। में गुजरानीका स्थाकरण लेकर बेजा। दिएके सारक्षीय सरस्ते दिख्जीक सार्में जो चर्चा हुओ थी सर जिक्कों को। सहारेसमाओ, सरहिसाओं और मैं, श्रेसे तीन आवस्थितों कोनेते में कुकरेर की और आवस्थिताय अनेक मिनोंको मददसे याँच बरसकी मेहनतके बाद बाएको केक छक्ष

जोडणी कोरा सर्पण किया। बापू भड़े संतुष्ट हुस्रे। 'नव्यजीवन'में सुन्दोंने लिखा कि 'अर्थ आगे किसीओ गुजरातीमें सनमानी ओडणी करनेका अधिकार नहीं हैं'।

ज्या । एवराला पुरुषताम सनमाना जाएण करनका सापसार नहीं हैं। भुनने सकरके प्रमावने आध यही जोड़णी कोड गुलात सर्पें प्रमाणस्य हो पाग है। स्वयूत्री स्वत्तास्त्र दिखा विमाग, तमझी मुनिव्हिटी, गुल्मार कादिसायहरू देवी यहन, सबने सुरीका प्रमाण्य माना है। यहाँ तक कि Cross Word Puzzle में भी स्वार जेकरी कोड ही यह समझेने तम करता है। अन बायू दिल्गा अभीकाचे हिन्दुस्तान छीटने लगे, तब अहरीने सोचा कि मुद्दे किस देशसे कुछ भी धन नहीं छेना चारिये। अमेन कर असना कमाया हुआ स्वभूपन हिन्दुस्तानसे विख्याय छे बाते हैं, तब होंगें वैसा सुरा लगता है! इस खुते अन्याय और चूट कहते हैं। तब दक्षिण अभीकाका चन होंगें हिन्दुस्तान छे बानेवा क्या अधिकार है!

बस, जिसी दिचारसे कुन्होंने दक्षिण अफ्रीकार्म को कुछ भी कागवा पा, घडका वहीं पर टटर नना दिया और बंदीके शाविनीक कापिक शिक्ष कुएका विनियोग हो लेखा प्रश्यक कर दिया। वहांसे चळते तमस कुन्होंने साथ दिये शिक्ष अपने मिळे हुओ मानपद और भेटकी कियादी। किशादी तो जब सत्याप्रह आक्रमकी स्थापना हुओ, तब खारी आक्रमको हे दी गर्या। और अब आक्रमका विस्कृत हुआ, तब अहरदाबांदकी सुनिहित्तेल्जीको दे दी गर्या। कोओ थीच हुआ हितार्ये होंगी। और मानपत्र वो निचारे कियर शुरूर पढ़े पड़ हो गये।

हिन्दुस्तानमें शैटने पर बाफ्ने सामने अपनी पैतृक समितिका समास्त्र आया। पोरमन्दर और शनकोटमें भुनिक पर थे। सबमें गांधी सानदानके शेग रहते थे। बाजूने शुन सन दिन्देशरोको सुलकर कहा कि पैतृक समितिमें मेरा जो भी कुछ हिस्सा है, वह मैं आपके नाम छोड़ता हूँ। भितना ही नहीं, अपने जो स्वागपत्र लिखा शुस्त पर अपने चारों पुत्रोंके भी स्तास्त्र करना दिये कि हम सन जिसीके साय अपना अधिकार भी संद्राहर करना दिये कि हम सन जिसीके साय अपना

अस सरह बापूने अपनेको और अपने पुनोंको मुक्त किया ।

रान् १९२७ की बात है। नादी-कार्यके िने घन्दा जिक्दी करनेके िने राजाजीने दिश्लमें बायुके दौरेका प्रक्रम किया या। शिरी निल्हितियों हम भीशोनकी भी यात्रा कर आये। बीशोनों बायुके ये हैं समावराशों व्याख्यान कुमे। ओक दिन, बायद जाएनाकी वर्त, बायद ह्य मानवानके कार्य पर योज रहे थे। बुद्ध मानवानकी केशी वरिश्वितियों मी, किम ताह शुर्वे अनुमें अपना मिद्यन मिला, शिशीकी चर्चा थी। बायु अनने निरम्में अपने तल्कीन हो गये थे कि ओक स्थानपर, अर्थे ह्यक्के सार्में शुर्वे कहाना चाहिये या then he saw, बहाँ निक्क माया then I saw, यज नहीं यह माननी युक्कि स्थानमें आगी या नहीं। व्याख्यान, बेक्ड ही ममानदाली रहा।

रातको बाक्के व्यास्थानको इस चर्चा कर रहे थे। महादेवमाओं, राजाजी और में। मेंने कहा — 'आजके व्यास्थानमें Star of the East बाले कुण्णमूर्ति-जैभी बात हुआं। क्रिलना बहना या कि हुस्त ही राजाकी बोल अट्टे — 'Did you also mark that, Kaka?'

# इम दोनों हैंस पड़े।

मिने करा — 'श्याष्यानमें बायुका बुद्ध मगवानके साथ शेला वादातम् हो गया या कि प्रथम पुरती सर्जनाम यो ही निकल गया । निश्चक कोली पुत्र असे करनेती अन्यत नहीं । जो बन्दी बुद्ध मगवानने अपने अगानेके लिखे किया, वहीं कार्य आवारी परिस्थितियोके अनुसार बायू मनी मृतिका यर कर यह है, जितना हो अनुसान निकलना सम है ।

'बायू अगर अपनेको सुद्र भगवानका अवतार मानने लगेंगे, तो मुसे शुक्रों सतरा दिखायी देगा । मैं नहीं मानता कि बायू कभी अपनेको सुद्रका अवतार मान सकते हैं। बायू कभी के हिन्दू गिरोहके परे हो शुनको आखिर तक हिन्दू भी बहुना है। हिन्दू रहनर ही ये दुनियाकी सेवा करेंगे और हिन्दू पर्मको अपने अपके हिन्दू पर्म जेवा ही बना करेंगे। । अगर आजनेवी गळती फिर हुओ, तो युद्धे अपना अमिपाय बढ़दा पटेंगा। ।

चुके हैं, किन्तु अन्होंने अधसे अपना सम्बन्ध नहीं तोड़ा है।

अंती मल्ती फिर कमी नहीं हुओ। ४२

रीलेट अस्टेक विरुद्ध बाधूने जो आन्दोरून शुक्राया, शुसके पहलेकी

सुरह बापू इम भोगोंसे मिल्ले और अहिंसाका सन्देश हिन्दुस्तानको देनेको करा, यह भी लिख जुका हूँ। शुक्त बाद शामशे प्रार्थनामें हमारे स्मीतसाखी जारायणस्य बस्ते अलग शुरू क्या "गृह निन कीन बतावे बाट।

यहा विकट यम घाट । गुरु विन०।"

बापुकी गम्भीर त्रीमारीका जिन्न में कर चुका हूँ । रातकी परेशानीके ताद

दुसे रूमा कि ीसे मीके पर शैला मकन पसाद नहीं करना चाहिए पा। बापू अपनेको मृत्युके समीप पहुँचा हुआ मानते थे। 'असर शैसे पस्त इम कहें कि आपको तो कुछ नहीं मिले दें, यम घाट आप कैसे

पत्त इस कह । के आपका ता बुध नहां । अल इ, यम घाट र पार करेंगे, तो औसे मज़नसे बाद्के मनकी व्लानि ही बहेगी । अजनमा बहनको भी भन्न सीम न केंग्र । सेकिन अन

अतस्या बहनको भी भक्त ठीव न वेंचा। छेक्ति अनका कारण वृष्ठ और था। पुरु भी हो, बापू हमेशा गुक्ती गाओं यहते हैं जिस बातानी

पत्रों इस नेगोर्से बड़ी। गोखले सापूर्क ग्रुष्ट थे, दिन्ह पे केवल राज-नैतिक क्षेत्रके हों। जितना भी इस जिस्हिन्त्र सानते हैं कि मापूर्त अनेक सार स्वय क्षेत्रा कहा है। आज इस विस्त्रियण करते हैं, तो गोखलेकी और

मार स्वयं अता कहा है। आज हम विस्त्यिय करते हैं, तो गोल्टेकी और मापूकी राजनीतिमें कोजी साम्य नहीं दील पहता। में तो मानता हूँ कि जर बापु गोल्लेजीसे पहले पहल मिले, जुल बस्त अनुनरी विद्वतिन्जाकी प्रक्ष पूर्ण ये और समाधान भी वाया या । तससे 'श्रीमद्रिक शिष्य वो यह कहते नहीं पत्रचे कि पालचन्द्र गांधीचिक शुद्र ये । यापूरी प्राण दृद्र तक किम बातको स्त्रीवार भी क्या । ऐकिन अब यह बात बहुत जागे बड़ी, तब शुद्ध आहिर करमा वहा कि मैं राजचन्द्रको सुराष्ट्र यो अबर बानता हैं, किन्तु राधातकारी पुरुष नहीं । किसी समय बायुने अपने क्यि केलमें लिन्ता या कि 'मैं गुरुषी

युग्न थी। शुन्दे अपने किने कोश्री प्रिमृति (Hero) नाहिये थी। गोसरेजीने अगाधारण रहानुमृति बतायी और सुनरी कदर की, असीरे भुन्दोंने गोपरेजी राजनीतिमें अपने सब आदन देख लिये। द्वार भी

धीमद् शजक्द (जो बम्बजीक जेक धनावधानी जीहरी थे) की धर्मनिया और आस्मजानिकी बेचैनी देखकर बापूने खनसे बहुतसे

हो । गोप्पले यापुके जीवन गुढ नहीं थे ।

लोजमें हूँ। क्योंकि ग्रुह मिलने पर मन्यपका ग्रुहार हो ही जाता है। यत, शितना शिरका या कि शुन्ते पात वैकड़ो चिडियों जाने स्मा ! शोजी लिलता पां, अपुरू काम के क वह मारका रहते हैं, वे वह योगी हैं, शुन्हें वव शिदियों। प्राप्त हैं, आप शुन्ते पात आकर शुप्तेया लीजिय। कोजी किसी चायुक्त शिकाशिय करता था। वहि क्लियों खुद्ध हैं हैं विकाशिय क्ली हुने नापूके गुन्न वननेकी वैगारी दिलायी हो तो में नर्री वातता। लेलिन पापूके शुद्धारणी शिक्शारी लेगोंगी शुन्हें अनेक मार्ग दिलाये। अन्तमें वायुको आहिर करना पन्न कि 'निम गुक्को लोजिम में हूँ वह स्वय मामान ही है। प्राप्तान हो मेरे युक्त बन चकते हैं, जिन्हें पानेक पाद कोओ साथा साजी भी नाहीं रहनो। मेरी यह बारी जिन्हर्गों।

जिस तरह इस आअसवासी गांधीजीको बाबू बहुते हैं, अूसी तरह सानितनिकेतनमें लोग संविवाहका गुल्देव कहते ये । जब गांधीजीका यह समाग्य पा रिवा में कि जो व्यक्ति विज्ञानामये समाहर हो जाए, वही नाम ये मी स्वीकार कर लेते हैं । रिवेवाहका जिस्स वे 'गुल्देव के नामके करने

सारी प्रश्नति शुष गुरुत्री योजके लिओ ही है ।3

रों । तिलक्ष जोको ही लीकिये: पहले बापू शुर्हे तिलक महाराज कहते हैं। तो वार्से अन्होंने देखा कि महाराष्ट्रमें लोग अन्हें लेकमान्य कहते हैं, तो शहरोंने में लोकमान्य कहता ग्रुरू कर दिया। यही बात है मि॰ जिलाके वार्से भी। मि॰ केलाके अनुवायी शुर्हे कायदे आवम कहते हैं, जिसलिओ बापू भी शुरूका जिल अर्थों नामसे कहते हैं। अर्थालों काय है। श्री बल्लममाओं परेलको गुजरातिक कार्यकर्ता भी मिललाल कोजारीने सरदार कहना शुरू किया और स्ट्रिको गुजरातिक कार्यकर्ता भी मिललाल कोजारीने सरदार कहना शुरू किया और होग भी अर्थे सरदार कहने लगे। बापूने यह बात शुनी तो शुर्होंने भी वही नाम बलाया।

िमत बहे लोगोंडी बात तो छोड़ दीजिये । मैं अपने परिवार्सि, रिपाणियोंने और सिन्न मक्दलीमें काकांक नामसे मधाहर हूँ । यहाँ तक कि लब मेरा परा नाम दराजेय बालकृष्ण कालेळ्डर कहीं खिला जाता है, तो लोग मुझे पूछते हैं कि क्या ये दसाजेय बालकृष्ण दुखरे लोजी रिशोदा सिंदि हो सिन्दा ने विद्वार्सि मी देर बहु कि साम करते हैं अत समार करते हैं 'बापूके आशीबांद' देशित काला में प्रारम्भ करते हैं और समार करते हैं 'बापूके आशीबांद' देशित काला में हो आरम्भ करते हैं अर समार करते हैं 'बापूके आशीबांद' देशित नाम कर्य नहीं हैं। अत्रक्षी विद्वार्सि काला अर्थ नहीं हैं। अर्थ काला प्रार्थ कर्य कर्य हैं। अर्थ नहीं हैं। अर्थ काला विद्वार्सि कर्य कर्य कर्य हैं। अर्थ कर्य हैं कर्य हैं कर्य हैं हैं। कर्य हैं हैं होंकि बढ़ी बाग अर्थ लोगोंने विद्वार्सि कर्य कर्य लोगोंने विद्वार्सि कर्य हैं। व्यादा नहीं कालमेल्ले लोगोंने अर्थ अर्थ मान प्रदेव मानवे हैं।

शिसी क्षितिबर्जिं अक छोटाना प्रशंत वहाँ लिख देता हूँ। मैं ग्रानितितत गया, तो उनसे पहले गुप्देवसे मिला। शुनसे कहा कि मैंने आएके गोतांजलि आदि प्रण पहें हैं, अब मैं आएके कुछ आप्यानिक अपुरत बानता चाहता हूँ। मैं बिशेष प्रक पहुँ सुकत पहले वे कहने हों — 'लोग गुरं गुप्देव तो कहते हैं, लेकन में गुफ्ते विश्वाय नहीं करता। मैं नहीं मानता कि कोओं विश्वीका गुरं वन सकता है, कोओ क्रिसीको मार्ग बता सकता है। अप्यान्य अंक लेशा क्षेत्र हैं कि जिसमें हरलेकको अपने लश्यकों ओर जानेका ग्रास्ता भी अपने आप तैवार करना पहता है। आप्पास हमेगा unchartered sea के जैना क्षेत्र ही रहा है। मेरी
गापना मुझे मेरे करि होनेते मिगी है। अब में 'छत्व शान अनत क्षत'
कहता हूँ, तर यह शास निश्व मुझे सम्ब एप दील पतता है। अग्र रिस्टरी किल्कार राजेबाला मायाबाद मेरे पात नहीं है। ' किश्त निश्च करोज स्वाह करें पात नहीं है। अनेव सात कहीं । सारे प्रत्यवाकी रिपोर्ट देनेका यह स्थान नहीं है। मुझे अतता ही बताना है कि गुहरेबके नामसे अपनी मण्डलीमें जो हमेशा पुकारे आते थे, वे स्वय गुढ जैसी बिसी चतुरों मानने ही नहीं थे।

### 83

(९२१में बेजबाहाकी अधिक हिन्द कांग्रेस महासमिति (A I C.C) ने तय किया या कि लोकपान्य तिल्कि स्वारमें केक करोड़ स्वया जिकहा किया जाय ! शुरी तिलिक्षेत्रों यन क्षिकहा करनके होतियां जाय ! शुरी तिलिक्षेत्रों यन क्षिकहा करनके होतियां जाव हो थीं । अक दिन श्री महत्वलाल इंकाने आतर कहा — 'हमारे मान्य (बग्ध्यों) में जितनी सुरूप नाटक क्रायनियों हैं, ये या निम्म र अपने सबसे अच्छे नाटक का अमिनय कारीं। सुस दिन अच्छे नाटक हा अमिनय कारीं। सुस दिन अच्छे नाटक का अमिनय कारीं। सुस दिन अच्छे नाटक हा अमिनय कारीं। सुस दिन अच्छे नाटक का अमिनय सुस सुस कार्यन वार्यों के नहीं, अपनेंकि तात हैं, यो कहा — 'हमारीकी तात हैं, यो तेत किया निम्म नात की साद दर्गि ।' या या के कार्या मा हिल्क दिन वार्य मानानी जीवा रहेंगे ।' यायू केक स्वाया में विल्व किया वार्ये का नाटक देखने नहीं साता । कोश्री मुझे करोड़ स्थाया श्री है, तो भी में अपना नियम नहीं का एक पता ।'

शकरलाल जीका प्रस्ताव वैसाका तैसा रह गया।

हुओ | स्थापनार्ये मेता काषी हाथ या । शुन दिनों में दिनसत भूत-जैसा काम करता या । ेेक दिन विद्यापीठके नियासक मण्डलकी बैठक थी । शुप्पें मि॰ अँड्रपुत्र भी आये थे । शुन्होंने सवाल छेड़ा — ' विद्यापीठमें हरिजनोंको

हो। प्रवेश रहेगा न १° मैंने द्वारन कवान दिया — 'हाँ, रहेगा ।' दिन्दु हगारे नियामक मण्डलमें अखे लोग थे, जिनकी अस्ट्रस्यता दूर करनेकी तैयारी नहीं थी। हमारी सम्बद्ध सरयाओंमें ओक या भीडल स्टूल । भुटके सच्चालक अिस द्वाराके किये तैयार नहीं थे। ओर भी लोग अपनी अपनी कटिनाजियों पेश करने लगे। शुरू दिन यह एक अनिश्चित ही हा। जितना ही तथ हुआ कि असके बारेमें वापुत्रीसे पूर्णेंगे। में मिकियन या। आजिर वापुत्रें पूर्णेंगे। में मिकियन या। असका वापुत्रें पूर्णेंगे। में सिंग स्वार्णें क्यां पूर्णिंग स्वार्णें स्वर्णें प्रविचान प्रविक्ता वापुत्रें पूर्णें स्वर्णें स्वर्णें प्रविचान प्रविक्ता वापुत्रें पार्णें स्वर्णें प्रविचान प्रविक्ता वापुत्रें स्वर्णें प्रविचान प्रविक्ता वापुत्रें साथ आप का अवर्णें येते दे सकते हैं, किनु हरिकनींका प्रविचान विक्ता है। हम असमें आप का अवर्णें येते दे सकते हैं, किनु हरिकनींका

स्वारु आप छोड़ दीजिये । वह हमारे समझमें नहीं आता ।' आये हुअे वैणाव हुछ वाँच सात छाय उपये देनेजी नियतके आप थे । बाद्मजीने भुग्हें कहा — 'विद्यापीठ निधिकी बात तो अरुग रही, कछ आगर फोओ मुसे अरहस्रना कायम एउनेकी दार्त पर हिन्दुस्तानका स्वरास्य भी है, तो सुसे में नहीं हुँगा ।' येजारे वैणाव पनिक जैमे आये ये वैसे ही

चछे गये।

. आश्रमके प्रारम्भके दिनोंमें आसपास हमें अच्छा दूच नहीं मिख्या या। असिको हमने अपना प्रवच्य कर लिया, अच्छी अच्छी गाँप और भैंस एस हों।

कुछ दिनों के याद यापूने हमें समदावा कि हमें मीरशा करने हैं! भेरिको रखकर हम सायको नहीं यचा सकते । दोनोंको आध्य देका हम दोनोंका नारा कर रहे हैं। सायको सकते वकी प्रतित्यर्थी है भैस । देव तो अपनी सेवाके कल पर त्या जाता है, और भंत अपने हुण, पीको अधिकताले सकर पर । रही नाय और भेरिके पाड़े । तो माम कतल की जाती है और भेरिके पाड़े वचरनमें ही मार हाले जाते हैं।

नतीया यह हुआ कि आध्रमसे सर भैमें इदायी गयी। केवल गीवाला ही रही।

अंक दिन गायका अंक बछका बीमार हुआ। इन लोगोंने अुषकी स्वाफे किमे जितनी कोशियों हो खकती थीं की । वेहातोंसे पग्ररोगींक बानकार आपे। ब्हेटदनरी टॉनस्ट आये। जितना हो खक्ता या वर्ष कुछ किया। किन्तु बजका टीक नहीं हुआ।

कुछ क्या । कान्य प्रज्ञा ठीक नहीं हुआ ।

प्रेडके अन्तिम मध्य देखकर मामूने ह्वाम लोगोंक सामने प्रस्ताव
-रखा कि भिस्त सुक जानवरको आस तरह पीड़ा सहन करते रखना
पातकता है। असे मस्यक रिकास से कार्यकरों के स्व

षातकता है। शुते मृत्युका विभाग ही देना चाहिये।
अह पर यही चर्या चर्ला। श्री वस्त्यममात्री अहमदावादसे आये।

कहते लगे — 'बछड़ा तो दोनीन दिनमें आप हो मर जायेगा, किन्द्र भुवे आप भार डाल्मे तो नाहक सपड़ा मोल लेगे । देश मर्स्त हिर्द समावमें खठनरी मनेगी। आभी फड़ शिक्टा करने बच्चभी जा रहे हैं। नहीं हमें कोओं कोड़ी भी नहीं देगा । हमारा बहुतला काम दक जायेगा।'

बापूर्न सन कुछ ध्यानसे सुना और अपनी कठिनाओं पेश करते हुओ नहा — 'आपकी बात सन सही है। छेकिन बड़केस दुःख देखते हम रैसे वैठ सकते हैं है हम अुसकी जो अन्तिम सेया कर सकते हैं, वह न करें तो धर्मज्युत होंगे।" अैसी बातोंमे वल्लममाओ बापुसे कमी बादविवाद नहीं करते थे I

वे चुपचाप चळे गये । फिर बापूने हम सब आश्रमवासियोंको बुळाया । हमारी राय ली । मैंने कहा — 'आप जो करते हैं सो तो ठीक ही है। किन्तु अगर मुझे अपनी शय देनी है, तो में गौशालामें जाकर बलडेको प्रत्यस देख हुँ तभी अपनी राय दे सकता हूँ। मैं गौशालामें गया। बछहा बेमान पढ़ा या। मैं अपनी राय तब नहीं कर पाया। शिसल्भि वहाँ कुछ उहरा । बादमें जब देखा कि बछड़ा जोर जोरसे

टोंगे झटक रहा है, तो में बायुके पास गया और कह दिया — 'में आपके साय पूर्णतया सहमत हूँ । श्वापुने किसीको चिट्ठी लिखकर गोछी चलाने षाळे आदमियोंको बुलवाया । अन्होंने कहा — <sup>1</sup> गोलीसे मारनेकी जरूरत नहीं। बॉक्टर लोगोंके पास कैसा किन्नेक्शन रहता है जो ल्याते ही प्राणी

धान्त हो जाता है। <sup>9</sup> अन्त पर शेक पारसी डॉक्टर बुलवाया गया। भुसने भुस पीड़ित बछड़ेको 'मरण' दे दिया I श्रिष्ठ पर तो देशभरमें खुव हो~हल्ला मचाया। बापुको कश्री लेख लिखने पढे थे । सारा हिन्दू समाज जड-मूलसे हिल गया या ।

बापुकी अनन्य धर्मनिष्ठा और गीमवितके कारण ही वे अस आन्दोलनसे मच सके।

## ଧୃଷ

पनायोः अत्याचार, विलाफतना मामला और स्वराज्य माति भिन तीन बातोंको लेकर बापूने ओक देश-ज्यापी आन्दोलन शुरू किया । भारतके अितिहासमें शायद यह अपूर्व आन्दोलन या, जिसमें हिन्दू और मुक्लमान अक हुओ थे । यह अद्भुत इस्य देखकर अप्रेज भी घनरा

गरे । सरकारको लगने छ्या कि गांधीजीके साथ बुछ न कुछ समहीता बरना ही चाहिये। बाजिष्ठरायने बापुको मिलनेके लिओ बुलवाया।

पंजायका अत्याचार वो हो ही चुका था । अ्वके बारेमें किसीकों स्था दिख्यनिकी सर्व भी बापूने देवानं नहीं रानने दी थी । सरकार अरमी मूछ सीकार कर खेती, तो मामण्य तय हो जाता । याकी रही भी रो यातें । विल्वायत पर वाधिकाययकों दर्शीख थी कि यह ख्वाल हिन्दुरतानका नहीं, अत्यारप्रीय राजनीतिका है । सुसमें कभी नालुक वार्त मंगे हुओ हैं । अर्थे छोड़ दो और केनल स्वयन्यकी बातें कना, तो आपने समक्षीत हो आपना । यापूने कहा "यह नहीं हो सकता । हिन्दुरतानके मुस्तमामा हिन्दुरतानका महत्वपूर्ण आंग हैं । अन्ते दिख्यों तो अन्यायकी बांद है, अरूके दिख्यों तो अन्यायकी बांद है, अरूके प्रकृत मि अराण मही रह सकता । '

, जिसी पर समझौतेनी बात ट्रट गयी । देखते बहे बहे मेताओंने सानागी बातचीतमें आयुको दोण दिया। धुनका कहना या फि रिस्ताफ्तकी वात क्षित्रसानकी है शे नहीं । इसे छोड़ देते तो क्या हुई या । स्वराज्य तो क्षित्रसानकी है शे नहीं । इसे छोड़ देते तो क्या हुई या । स्वराज्य तो सित्त जाता ! (धुन दिनों स्वराज्यकी हमारी कस्वना आवनेती द्वार तो नितित्त नहीं थी । जो चुड़ मिस्ता, खुते ही शायद होगा स्वराज्य समझकर छे छेते और बही राजनीतिक प्रणति मान हेते ।) छेदिन वाईके सामने हमारे राजनीतिक चारित्यका प्रका या । सुस्तमानीकी हाथ दिया, खुनका दुःस व्यंपना दुःस कमाया और अब अपनी थीव मिसते ही धुनका हाथ छोड़ देना यह तो हगावा किहसती । जिस्त तद दमायाओं करते जो भी मिके वह वाद्यकी नकस्ते मिस्त हों या । क्षितीस्त्रिक अपना हास किसता स्वराज्य करते धुन्ह तिमक भी छोकोच नहीं दुआ। ।

## ८७

चि॰ चन्दनकी मेरे लक्किक साथ शादी तथ हुओ थी। यह आवरकोडेमें पाता या और चन्दन अपनी अमेरिकाकी पहाओं पूरी करके हिन्दुस्तान रोटी थी। वह वर्षों आयी। यापू कहने लगे — 'वरन पन्दन तो अमेरी सीलकर विदुत्ती होकर आयी है। यह वप का काम की है। यह वप का काम की है। यह वप काम की है। यह विद्वा की सीलकर विद्वारी हो नहीं। यादी होनेके बाद चना पहेगी हैं अमेरि थुंते हिन्दी शिखानेका कुल प्रनम्भ करना चाहिये।' हम दोनोंने चन्दनको साथ छै गये। वहाँके छोगोंने असे हिन्दी पक्षानेका प्रकथ किया भीर यदछेमें अससे प्रकृतिका काम भी लिया । वह बोस्टन विस्वविद्यालयकी सोरियालाजी (समाजशास्त्र ) में अम॰ अ॰ थी'। जितनेमें वापूका राजकोटका स्तापह गुरू हुआ । चन्दन काठियाविक्की छहकी ठहरी । शुस्ते कैसे रहा जा सकता था। वह सत्याप्रहमें खरीक होनेके लिखे देहरादूनसे राजकोट गयी। अितनेमें समझीता होकर सत्यामह स्वगित हो गया और बाप वर्षा

त्य किया कि असे देहरादून कन्या गुरुकुलमें मेज दें। पूज्य माको वहाँ असवके निमत्त जाना ही या । मुझे भी झुन्होंने बुलाया या । हम

भा गये। चन्दन राजकोटमें कुछ बीमार हो गयी। वर्धामें चन्दनका पत्र आया कि मैं बीमार हूँ। अस दिन बापू वर्धासे यमञ्जी जा रहे थे । में बापुको पहुँचाने स्टेशन पर शया या । मेंने चन्दनके थीमार होनेकी बात सुनायी । बापू तकसील पूछने रुगे । मैंने चन्दनका पत्र ही अनुके हाथमें दे दिया। स्टेशन पर भीड़ होनेफे कारण वे असे पहन सके, साथ ही छे गये।

दूसरे दिन सुगह बम्बजी पहुँचनेके पहले ही झन्होंने चन्दनको अेक तार भेजा जिसमें क्या दवा करनी चाहिये, किन यातींकी सँमाल रजनी चाहिय, सत्र फुछ लिखा या । और तुरन्त अहमदाबाद जाकर अमुक वैयकी दवा छेनेकी सूचना भी की थी। तार खासा १२-१५ रुपयोंका था। असे काममें नाहे जितना लर्च हो बापूको सकीच नहीं रहता है।

और जहाँ कजुसी करने बैठते हैं वहाँ तो पाओ पाओकी काट कसर करते हैं। 86

भेक समय बायू दार्जिस्थिमें थे । वंगास्त्रमें प्रान्तीय परिषद् होनेवाली थी । अुसमें चितरंजन दासका किसी पक्षते वहा विरोध होनेवाला था। अन्होंने बापुको अंपरियत रहनेके लिओ कहा या । बापूने स्त्रीकार भी

किया या । निधित समय पर बायू दार्जिलिंगसे निकलनेके लिशे प्रस्तुत हुते । (बापूकी गफलत नहीं थी, मोजरकी कोओ गहवड़ी हुआ होगी या स्वा, मुद्दे टीक याद नहीं है।) लेकिन स्टेयन वर पहुँचे तो देला कि मेल चर्ची गयी है। अह क्या किया बाय! बायूने बोचा यह शरूल नहीं हुआ! है। शुरुदीन दुरूत रेल्वे स्टेयनचे हो तार मेककर केक स्पेशल हुन सेनावारी और चले । कियमें कुछ काम्य तो लगा हो। जुध्य बहुँ काम्मोस्य होनेत्यली मी, बहुँ लोग स्टेयन पर बायुकी लेने बाये थे। शुरुदीने देला गयू झाक-गाईमें नहीं है। दासनाब बढ़े स्वयुष्ट हो एवं थे। बहु स्यामानिक भी था।

काम्प्रतेत्वकी कांवाओ शुरू हो गयी थी। अितमेमें पंडाक्ते धार्मने 'हो रेल्ले कांक्रिन पर परेशक ट्रेन आकर खड़ी हो गयी। यापू शुर्वेरी । यापूको वेसकर दाक्यावकी ऑग्वोमें ऑह मर आये। यियोव दया थे, गया। और शुर्व दिसका काम करपातील उपक्रवाली क्षम्या हुआ।

# ४९

यह ती हुओ वहाँकी बात ।

अेक वसय हम महावाजी और लादी दीरेसे कुम रहे थे। ग्रायपं कालोकट पहुँचे थे। वहाँचे शुलक्की और लोलेकर नासक अेक छोटा-वा करहे हैं। वहाँ मेरा केक दिखाओं बड़ी हो प्रतिकृत वरिश्योंने लादिकों करहे हैं। वहाँ मेरा केक दिखाओं बड़ी हो प्रतिकृत वरिश्योंने लादिकों कर्यों करता था। शुखे वायुक कायमक आहा था। शुखे त्यावक तियारी मी की थी। यर कार्यक्रम महात्रा थी। शुखे लावक तियारी मी की थी। यर कार्यक्रम महात्रा थी। शुखे लावक त्याव कार्यक्रम स्थानित करना थहा। बाधु यह वहा न गाया। कार्त करों— वेवारा कितनी श्रदाखे काम कर रहा है, अेक कोर्नेमें पत्र है, किरीकों प्रतिकृति नहीं। वहाँ तो युक्ते आता ही चाहिये। ' बायुक लावक्यभी शुन दिनों जच्छा नहीं था। राज्यऔने ववारा कि किशी भी क्रवाल मी शुन दिनों जच्छा नहीं था। राज्यऔन ववारा कि किशी भी क्रवाल क्षान क्षमण नहीं है। पापूर्व शुक्तित लेकर कर्यों नहीं है। परवाल हेनका प्रत्य करी। शुक्त करिक करिया था। स्वाली किशी कर होने कर या। शुक्ते लावक्यक मी खतर या। राज्यओं वायुके सावक्यकों भी खतर या। राज्यओं वायुके सावक्यकों भी खतर या। राज्यओं मार्थ वायानीकी नी व्यवसाय। कर्यों करिय हो साववसी होने कर या। में शुक्त वायुकों कारिय करी हो साववसी होने कर या। होने साववसी होने करा— "यावाओं करिया हो। साववसीकों नी व्यवसाय। कर्यों करा हो हो से शुक्त करी हो। महादेशमाओंने भी व्यवसाय। कर्यों हो सी शुक्त साववसी हो। महादेशमाओंने भी व्यवसाय। कर्यों हो।

ल्फ्रोको लमा चौड़ा स्वत लिखकर समझा दूँगा कि आप तो आनेवाले घे, इस ही लेगोंने रोक लिखा।" बायूने ब्व देखा कि मैं भी राजाजीके पदाका हो गया तो हार सथे, और दुःस्के हाथ मान गवे। मा तो विचार्थी सारी परिस्थित समझ तो गया। बायू नहीं आये यह अच्छा हो हुआ, शैला असने लिखा भी, लेकिन में जानता हूँ कि वह राजाबीको हमा नहीं कर सका। वैचार राजाजी किस तरह अनेकोंकी

६०

सादगीसे रहना और अपने हायसे काम करना, अिन दोनों वातोंमें

गलतफहमीके शिकार हुओ हैं।

बाइको किसी विजेत प्रयासके अनको तैयार करना पड़ा हो अखा नहीं ज्याता। दिलायतमें अब वे विद्यार्थी थे, तब अन्नाहार (शाकाहर) के होटकोंको हैंग्रे हैंड्रेसे चाहे जितनी दूर पेदल ही आते थे। बादमें तो अपना मोजन अपने हायसे ही पकाने हुणे। जिल्ल रनपंपाक प्रयासकी बनहरें ही भी केपारसम्ब देशनोंकी और बायूकी विलायतमें दोस्ती हुकी थी। सेनों मिलकर दक्षिया (portidge) पकारों थे।

बापू जब दैसिस्टर होकर हिन्दुस्तान आ रापे, तब भी वे बग्नआर्में परते कोर्ट तक पैदल ही जाया करते थे।

दक्षिण अफ्रीकार्य जब भुग्होंने देखा कि गोश हजाम शुनके बाह काटनेको स्वार नहीं है, तो अपूर्वोंने शुवकी खुधानद करतेके बजाव अपने एपत ही अपने नारु जैसे तीते बाद लिये और कोर्टमें भी पेसे ही पहुँचे। गोर्र वेस्टिटोंने जब मत्तवां चरते हुआ पूछा कि ति० पाणि क्या पूर्वेने उपने पाल काटे हैं। तब अपूर्वेंने सारा किरसा सुनाया।

भिसके बाद जब अन्होंने टॉस्टरॉय और रिस्निके प्रंय पड़े, रव तो णदगो और स्वावटम्पनकी ओर और भी मुढ़े । छन् युद्धके दिनोंने बचुने अमुट्टम कोरका काम क्षेत्रर वो कष्ट अुवाय है, शुक्का वर्णन भुगोंने नहीं दिवा है। किन्तु वह छारा जितिहाछ गेमोचकारी है। षष्ट श्रुत कर श्रुर्होंने अञ्चल्लय बोरका काम किया । युग्हीं दिनों 
धुनोंत मनमें श्रिष्ठ दिवारका अनुर पैदा दुक्ता कि जो कोज़ी शावर्ष 
सेवा करना चाहता है, खुने महत्वर्षका पाटन करना ही चाहिए। 
शैरिस्टॉपिक स्पर पश्चे हुने 'में के देन श्रेष्ठ देन 'का प्राप्त आ शुर्हे जैंन 
गया । शुर्दे विकास हो चया कि निसे चरित किया रमने किये 
अन्न साना है, गरमी-देवसे बचनेके लिने बख परना है, शुने 
अन्न साना है, गरमी-देवसे बचनेके लिने बख परना है, शुने 
अन्न सीर बखरी श्रुप्तिची बुद्ध न बुद्ध हिस्सा हैना ही नाहिये। यदि 
हरिक्रोंके कर बुद्ध करने हैं, तो देगाय और दर्श वाक करने का काम में शुन्द अवदर्श श्रुप्त करने वाहिये । यह 
हरिक्रोंके करनी साम सी शुन्द आदर्श तक पहुँचाना चाहिये। यह 
सव श्रुर्होंने समसा ही नहीं, शुने अमलमें लाना भी श्रुष्ट कर दिया।

सन् १९१७ में बायू चल्यारन घरे । यहाँ अर अपूर्वने रिवानों की हिरावें हिलानों की हिरावें हिलानों का मार हुएन किया, तो दिहार के अनेक बकील शुनती मददके लिओ आये । श्री राजेन्द्रवाषु, मनवाषु आदि चर शुनी छन्यते मददके लिओ का ये । श्री राजेन्द्रवाषु, मनवाषु आदि चर शुनी छन्यते मददके लिओ का अभ्रम ही हो गया । ये सब बकील शुरका लाचे चलाने के लिंगे कर बता वे थे । लेकिन आश्रम तो ओक कबुत पनिपेका उदरा । इर बातनी जाँच होती थी । विश्वी समय बहुत मेंद्री आम आ गर, तो सम्बत्त मुनाया गया कि यहाँ पर आब सर्वार वर्गे मिर मार आ गर, तो सम्बत्त मुनाया गया का यह ते पर आवर्ष करने नहीं किया जा सम्बत्त, जन अभ्रम लाले हो तभी मैंगाये जायें । पर बावरों मण्ये भी अपने हाथते प्रोतेका कर्मान निकाल गया । यह सब करनेमें बाइका दिसाल यही या कि सन्ते भने थे चर्चाल ही वेते हों, लेकिन कर वेसा दे दिया गया तो बह करनाक हो सन्ते करना चाहियें । भने मारी कीर पीड़ित राज्यें अधिन परीव करने हो क्षेत्र करना चाहियें।

यों साधारण हाल्यमें बाधू गरीनीरे रहन सहनका क्रिया ही आगर क्यों न रहें, लेकिन किसी नीमाफी लिले तो वे चाहे किस्ते महीं परक रणकर देते हैं। कभी कभी तो मरीक्को महीनों केवल फरीके रस्पर हो सत्त्वे हैं। सन् १९३०में में बायुक्ते साथ यरवड़ा जेटमें या। अव में जो सात कहनेवाला है, वह जुवके पहलेकी है। जेटमें पहुँचते ही अग्टपेचटर बनारल ऑफ प्रिज़न्सने आंवर बायुचे पूछा कि आपको हर वसाह कितने सत टिम्पने हैं। बायुने अंवाय दिवा — 'ओक भी नहीं।' जुसने फिर पूछा — 'बाइसे आयको हर साह कितने बला मिलं तो आपका काम चलेगा।' बायुने कहा — 'सुसे ओक भी खतको जल्दत नहीं।' अतन में बायु वह मला आदभी सीचा हो गया। कित शुक्ते काम तब हुआ कि बायु हर सोध या मणलके दिन चाहे जितने सत दिखा सकते हैं।

पित धवाल आया कि कौन कीनते रिस्नेदर्शिको वे एत लिग्देरी । बायूने कहा — 'स्वके स्वय भारतवाली मेरे सुदुःथी हैं। कमले कम आभ्रमवासिटोंमें तो मैं नेद कर ही गहीं सकता । 'तय हुआ कि आध्रमके पत्रै पर बायू चाहे जिस आदमीको एक मेन सकते हैं।

यह शनेके बाद में चरवड़ पहुँचा । सरकारते बायुके सर्वके लिखे साहित्क १५० रूपवेकी ध्यवस्था की ची, नयींकि ये सेट प्रिजनत में । पहुँ हो रिक सुविरिष्टेखेण्ट मेक्स साहित्य स्तित्य साहित्य स्तित्य साहित्य स्तित्य साहित्य स्तित्य साहित्य साहित्य साहित्य साहित्य साहित्य साहित्य के आया । देखते ही बायुने कहा — 'ब्रह एव कितले लिखे हाये हो है कि बापित के खाओ ।' बेबारा मेक्स एकक नहीं पाया । शुक्ते कहा — 'मैंने सरकारको लिखा है कि क्षित्रत्य वर्षे मेहमानके लिखे कमसे काम १०० रूपये माशिक चाहित्य । सुद्धे सुम्मीद है कि शुक्ति मनूरी आ तायार्गा ।' आयुने कहा — 'को तो जिक हैं, लिलन यह सारा कि मोरे देशकी लिखोपीयेंसे ही खाने होगा न ! सुते अपने देशका मेक नहीं सामित्र करता है कि स्तित्य स्त्राप्त अपने देशका मेक नहीं अपने सेशका है। में गुम्मीद करता है कि स्तर्य स्तरप्त अपने देशका मेक स्त्री अपने स्तरके अपने सेशका है। से गुम्मीद करता है कि स्तर्य स्त्राप्त के स्त्राप्त स्त्राप्त के स्त्राप्त स्त्राप

रहुष । यदी सन हमारा यैमन था ।

बायू जय हिज्यने बैठते, तो आये हुने व्यनींका जितना माग बोरा

रहता हुसे काटबर मुशी पर जयाब लिख मेजदे थे । आप्रमते विव बहे लिकाफेमें सबके लात आते, मुशी पर नये बागाजवा हुकबा लागावा होती अपने लात बालकर बापस मेज देते थे । लिकाफा सुराता हो गया हो तो हुसकी मरामत बरके हुसे मजदूत बरनेवा काम मेगा था । शुन्त पर अंक दिन हमारी बहुस भी हुआ। लेकिन हमारा मनीय काम म रहा और बायूका बबत व्यश्च गया , सुसका हम दोनींका अफनोस हाम्म दहा और बायूका बबत व्यश्च गया । सुसका हम दोनींका अफनोस हाम

मेरे सम्मावमें भी कन्नुवीकी मात्रा काफी है। कब बाजारते खन्नुर और हिरामियों पूर्व आते, तो शुन परके बागे में सब सैमालकर रख लेता या। वापूणे ओक दिन बागेकी करूरत पड़ी। मैने द्वारत अपने रामस्से निकालकर है दिया। जिस वार बापू बड़े खुत्र हुंशे। युक्ते क्लो — 'पाना कहाँसे मिला !' मेंने वारा झाल कह हुताया। तच बहने क्लो — 'प्रीय पहता है, देशाओं दील्य तुम्दरे हाममें सुरक्षित रहेगी। तुम्हें झालेश्वर मंत्र पहिला है।

शुन दिनों बापू स्त खुन कातते थे । साप्तादिक सत लियना, भीताके क्लोक याद करना और मेरे पास मराठी रीटरें पड़ना, शितना

<sup>•</sup> जिस पातुकी कमेनीमें शायद Pewter (प्ट्र) करते हैं।

जो यरवड़ा चक प्रचिवत है, जुएका आविष्कार बाइने अुन्हीं दिनों किया था।) बुत कावते तर बहाँ तक हो खेर टूटन न निकले जिसका व्यास अुन्हें बहुत रहता था। फिर में जिसनी टूटन निकल्मी छुते जिसका करते मिने अुनकी छोटी छोटी छोटी सिन्हों का भी थीं, जो अने के बतको करेंद्र में किया है कि उन्हों को पार्य था। मिने रागदीके दुकड़े की छोटी-ची बैक्षी बनाओं और खुतकों में बहु दुकड़े अरक्ट दिन-कुमन पनाना चाहा। लेकिन खादी तो रंगीन महीं थी, और छोन्द बादी करती मैली हो जाय थीं। मिन वह बादूक सामने रही ना छत्ती मैली हो जाय थीं किर वह बादूक होने के कहती सिक्त हो जो किर वह बादूक होने सामने रही ना छत्ती मी । बादुव वोचकर मिने केक तरकीय मिकाली। हमारी पार अवस्थी मेली हो जाय थीं अुक्त ये खेली मिकाली। हमारी पार अवस्थी मिकाली। हमारी पार अवस्थी मेली हमारी सामने अवस्थान (Iodine) था। अुक्तों भी हमारी

समय बाद करके, बाजीके सारे बनत वे सूत ही सूत कारते थे। (आजकल

मेरी कैदके दिन पूरे होते ही में छूट गया ! लेकन वह गड़ी बायुक्त डेस्क पर बहुत दिनों तक रही ! फिली विशेष साधनके दिना बनायी हुनी औसी हायकी चीज बायुको बहुत माती हैं ।

भिगोकर रगा, और टूटन भर दी । बड़िया पिनक्रशन धन गया । बापने खरीसे असे स्वीकार निया और बहुत दिन तक सँभास्कर

श्रुसका अपयोग किया ।

\* \* \*

जन में मानानाशीम वहले वहल बाया, तो यहाँ मिने याँको यहुत्वसे
मोटे मीटे हुको पड़े देखे । शुन हुकाशीसे मेचल शेक चाकुको मददसे मिने
बाँको चमान, पेपा कटर, आदि बहुत थी चीं बनायी और शापुको
मेट की । जन मैंने देखा कि बाधूने थे तब चींबे पटित जवादरलाल
नेहरू, मीलाना जाबाद चैनोंको श्रेक श्रेक मेंट दी और शुनका फिन
(हरिबनचेयुं) में मी दिमा, तर तो ५० छालकी शुममें भी मुझे
बच्चेका या जानन्द हुआ या ।

आभनके प्रारम्पके दिनोंकी हो बात है। श्वन दिनों हमारा छायामर-आभन् अहमदाबादके बाव केंग्लब्स (शॉब) में या । वहाँ छामी छाबदेव आपि । में शुन्हें सन् १९११-१२में आध्योड़ामें मिल घुका या । तब बे अमेरिकार्स तथे नये आये थे । शुक्ते बाद ही शुन्होंने हैछकी आहादीके विशे छेन्याल महाण किया या ।

आहारीत लिओ क्यांच मरण किया या। असमार्थ आध्यार्थ आपे, अवके परके वक्ष ये आनेक प्रत्य हिल्म होते थे। शुनका मदाहर नाम या चायरेन परिमाजक । आध्यार्थ आते ही शांमको प्राप्ताके बाद हम श्रुनते तुरुक्षीकृत रामायण श्रुनते लगे। रिन्दीके प्रति श्रुनका अतुराग रेमकर् बाधने सुन्दें रिन्दी प्रसारके लिके मदास मेंगा।

धुनको अञ्चलन प्रभाव प्रभाव प्रश्न हिन्दी प्रभाव का क्षत्र महाल समा स्थाव है हिन्दी प्रमाव है हिन्दी प्रभाव को चर्चके किया चार स्थाव है किया में । हमाप आध्रम कोचरके किरायेक वंगकेको छोड़कर छाउरमंत्रीके क्षित्रोर अपनी निजी क्षामीनपर आगण्या या। बहुँ। यर भी केक छम्म स्थावित आर्थे हैं। असे

(क्नार अपना (निता कमानपर का गया या विद्या पर भा कर उपन कमरोवजी जारी । देखकी कमावारिक किले वाल काम कर ये देहें, खेते देखकर सर्परेपणी बहुत ही प्रशत हुने ! वे आभमके मेहमान में । हम अपनी प्रक्तिमर सुनती सेवा करते थे । अनके खाने पीनेका प्रपन्य कुछ विशेष करना पहता या ! अनके क्षेत्रय रखनेमें ही हमारा परम करोग था ।

भेक दिन सत्यदेवजी बायुके पात आकर कहने लगे — ' हम आपके आध्यममें दायिल होना चाहते हैं । आध्यमवाधी धनकर रहेंगे । '

आश्रमन द्वाराज्य होना चाहत द । आश्रमन तो आप स्तिर्मित स्त्रम कहा --- 'अच्छी नात है । आश्रम तो आप स्तिर्मित लिओ ही है । किन्तु आश्रमनासी होने पर आपको ये गेदभे कपड़े अतारते पड़ेंगे ।'

मुनने ही सत्यदेवगीको बहा आधात पहुँचा। यह विगह। छेकिन मापूर्त हामने अपना दुर्वाधाका रूप तो पकट नहीं कर पकते थे। कहने हुनो — 'यह नैसे हो सकता हैं! मैं संन्यासी वो हूँ।' अपूर्व कहा — 'से सन्यास ग्रोहनेक छित्रे नहीं कहता हैं। मेरी बात समयो। '

सेवा कराना नहीं, सेवा करना होना चाहिये । छोगोंकी जैसी सेवा हम करना चाइने हैं, यैसी सेवा अिन कपड़ोंके कारण वे आपसे नड़ी होंगे। अल्ट्रे आपकी ही सेवा करने दीहंगे । तो जो चीज इमारे सेवा-एंकस्पर्में अन्तराय रूप होती है, असे हम क्यों रूपे ! संन्यास तो मानसिक चीन ै है, राषस्पत्ती वस्तु है । बाह्य पोशाकसे शुसका क्या सम्मन्य है है गैरुआ छोड़नेसे सन्यास थोड़े ही छुटता है। कल भुउकर आगर हम देहातमें गये और वहाँकी टिट्याँ साफ करने लगे, तो गेवजे कपड़ेके साम आपकी कोओ यह काम नहीं करने देगा ।? सत्यदेवजीको बात तो समझमें आ गयी, लेकिन जैंची नहीं । मेरे

पित बापने शान्तिसे अन्हें समझाया — 'हमारे देशमें गैरजे रूपरेको देखते ही लोग मनित और सेवा करने लगते हैं। अब हमारा काम

43

पात आकर कहने लगे — 'यह तो मुझसे नहीं होगा । सकस्पपूर्वक जिन कपड़ीको मैंने प्रहण किया, अुन्हें नहीं छोड़ सकता !

होरेस अलेक्बेंडरने अेक खगह लिखा है कि 'शिष्टाचारके नाम पर समाजमें जो असस्य चलता है, असका विशेष करनेमें हम व्येकर " वहत ही मग्रहर हैं। किन्त गांधीजी तो हमसे भी बहुत आगे बड़े हुओ हैं। होरेस अलेक्जेंडरने जो शुदाहरण दिये हैं, वे मुझे नहीं देने हैं। मैं तो स्वय देखे हुओ बुछ श्रुदाहरण देता हूँ ।

बापके मनमें बड़े छोटेका मेद है ही नहीं । जहाँ तक अनका बदा चलता है. वे समानके नियमोंका पालन करते हैं । छेकिन तत्वकी बात

आते ही अनका स्वमाव प्रकट होता है।

• बरेकर पन्य जिसाओ धमैकी वेक शाखा है, विसमें व्यहिसाका पाटन

विशेष दोता है। वे लोग नुद्रमें अरीक नहीं होते और मुनक पन्यमें कीमी यमीपदेशक पादरी भी नहीं होते । सब ध्यानके लिये केक जगह विकट्टा होने हैं और विस

किसीके मनमें वाया, वह अपदेश वचन बीछने छगता है।

पुरानी बात है। अन दिनों बाद जब बच्छा साँठ, तर अपने मित्र होन्दर माणजीयन मेहवाहे भाजी रेवाशकर ज्याजीवनदारके महान पर ही ठरते थे। 'महामा' बननेके बाद बम्बजीहे बढ़े वह लंग खुर दे अपने बहाँ उदानोमें अनना बहु। शीमाच्य मानवे थे। लेकिन बादू तो रेवाशनसाओं कर तक जीवित रहें, अल्डीक बढ़ें ठहरें।

नहीं बायु ठहरे, बहाँ भुनते मेहमानोंकी हो बभी नहीं । यहपितको धवका प्रत्य बन्ता । नेक दिल हमारे स्थामी आनन्द बहाँ बा पुरेषे । स्थामी आनन्द क्ष्याधीक बन्न नहीं पहनते । घोणी, दुरता कीर गांगी देगी, किसी माहणी जीवाक्ष वे हमेखा रहते हैं।

रेवार्राकरमाओक घरेंद्र रतिक्षियाक खाय खामी आनन्दकी बुछ योण्याक हो गयी । ये रत्नेशियं कमी कमी बहुत हाउत होते हैं । यह रोटेका मेद अनेक मनमें बहुत रहता है । अवने स्वामी आनन्दक कुछ अपमान किया होता । स्वामीको गुरुषा आ गया । अरहीन अर्थ कैसी यपण्ड लगाओं कि ब्रा बेट ही गया । रिकायत यार् तक गयी । याप्ने स्वामीले कहा — 'अगल मार लेगोमेंसे किठीले द्वाराम समझ होता, तो अ्ते भप्पड मही लगाते । बह नीकर उडरा, विश्वकिशे द्वामने हाम शुरुपा। अमी आहर अपने मान्यी मोंगी ।' ब्यामी जैसे मान मनीले यह कैसे हो कहता या श्रे अ वापुन नेश्वता कि रमामी मान्य मौंगमेंते किसे यानी नहीं हैं, तो बोले — 'यदि अन्यापका परिमार्जन नहीं कर रकते, तो मेस लग तुम्हें लेशना होगा ।' यहचारे स्वामी क्या करते । तीर आहर रहाशियादी ग्रापी गींत आपें ।

स्वामीन रसोक्षियाको को थय्यह लगाओ, यह नितने चेरकी यी कि लगाओं नाजामी मोज जा गयी। पहुँचे बेज सेरे साथ रहने वह प्रेमी देरे करने यो देवे थे। देनिक जब मोजे साथ यह मारि कर्द हो गयी। आज भी भुतकी कलाओं में पहुँको ग्रांचित नहीं है। १९०९ में इस तिरक पदारी ओरसे 'सपुराव' नामक अंक दीनक पत्र बम्पओंने निकारते थे, अुछ वस्तरों मेरी और खामीकी पहचान है। अुटोंने बाद इस दिसारप्रमें साथ साथ पूर्म। वन में आभामों रहने जाया और वापुक्त काम करने रूगा, तब भी में कभी कभी मेरे पास रहनेकें किन्ने आ जाते। वापुत्रे मिलना तो खामाधिक या है।

वापूने 'वंत जिडिया' और 'नवजीवन' नामके दो साप्ताहिक अहमदाशदसे निकालने चाहे। स्वामीने वचन दिया कि वे आकर वापूने नवजीवन प्रेराको छह महीने तक कॅमालेंगे और भुषका सारा प्रवण्य औक कर देंगे। जिस्त ओरसे वायू निरिचना हो गये।
जिस दिन स्वामी असमदावाद आनेवाले थे, अुष्ठ दिन नहीं आ

पापे । ट्रेन आनेका समय हो जुका था । मैंने या किटीने याद्रके कहा कि स्वामी आज ही आनेको थे, लेकिन लाये नहीं । याद्रका बताय हालिए ही था, बोले— "या तो बे मर गये हैं, या बीलार हो गये हैं । कार्यमी दिन मुकरे करे, आनेका बचन दे और नहीं आये यह हो ही कैसे सकता है हैं '

षायुक्त यह कहा फैल्य सुनकर में तो मनमें प्रवृत्त गागा । मुझे फिल हुओ । कटी स्वामिने आरुस्य किया हो, तो धायुक्त सामने शुनकी प्रतिवा बना बेटी हैं । दूसरे दिन स्वामी आये । मैंने अपूर्व देखते ही पूछा — 'कल क्यों नहीं आये !' वे बोले — 'मैं मन्यअप्रिते और समय पर निकल्य तो सदी, लेकिन ट्रेनमें मुझे सुलार आ बना । अरुलिओ स्ट्रतमें सुतरना पहा । बदनके यहाँ प्रधा, कुछ द्वा ली, योका आराम किया, और आज आया हूं। 'मैंने लुटें पर दिनके बाएंके समद बदे । बादकों भी स्वामीकी देशिका कारण धतलाया । बायू बोले — 'मैंने तो मान दी लिया या कि शेंश ही कुछ हुआ दोगा । नहीं तो आते देखे नहीं !' भुषी दिन स्वामीने नवभीयन प्रेयका चार्क हे हिन्या और अैसी व्यानसे कार्यमें बुद गये मानो ये भी शुध प्रेसके अेक पुत्रें ही हों। पित्र तो यह यह आल्दोब्स झुक हुओ। इस तम शीग थापूरे कार्यमें सीन हो गये। हमें स दिन सुहता या न यत।

के हिन में प्रेशमें गया। देखता हूँ कि स्वामी अपने दल्यूरेंत्र मुतारिक अरना काम वर रहे हैं। दूषना के मिलाय पायमें रखा है। अपने पाने केले शामने पहे हैं। और प्रेपके पुत्र अकरें गाद अंक इंपमें आ रहे हैं। ये बावे हायसे केलेंका अंक कीर तोड़ते हैं और दादिने हामसे मुक्त मुखारते हैं। जेक पुत्र हायसे गया कि तट हुपका मिलाय हुंहरें लगा लिया। अंक बूँट पीया और फिर लगे मुक्त देखने। सीन तीन चार पार दिन तक न ये महाते थे, न शीच वाले थे। वहाँ काम वहाँ सोनेका निरादर ।

भी हाल्वमें हुचर मारते विश्वी स्थानते थाएका श्रेक कार्षे स्थानिक नामसे आया । शुवाने विश्व क्षियों मतरूवको कुछ याते यो हिं दुमने नवश्रीनक चान ग्रेमाल किया है, भिरानिक निर्मित हैं। भारता करता हैं कि हुएकार काम अच्छी तरहसे चल रहा होगा । र खानी अरानाकर पे पह ले । श्रेला काट वर्षे आया र न दिने किया किनामा की तिकाय की, न मेरे बारें किनीने सिकायल की होती । खुव लोचमें पटे । रिर याद आया कि 'नवन्नीवन' छह महोने तक वणनका जो यानदा किया था, शुवकी मुद्दा आजा है पूरी होती है । स्वामीन — 'इउटा यनिया बहा करहा है । यह तो मेरे वायरेक पुनारफ (renewal) है। मैं तो मूळ ही मया या कि छह यहीनेक हो लिने यहाँ आया हैं। टिकन सुद्दा मुक्तेवाल नहीं। देखों, कित तरह मुसे किसी तें है सह सह सिक्त वर्षे हुस सह सिक्त कर सिक्त करता है कि सह सिक्त वर्षे हुस सह सिक्त करता है है यह सह सुद्दा कहा यह है। वीनतराम (इयलानी) यही कहता है कि यह सुद्दा कहा या है।

मुन्ने आध्यमें मुलाया या यह आध्ययतारों के तौर पर नहीं, किन्तु राष्ट्रीयशाला चलानेवाले ओक शिवाकके तौर पर । भी किशोधशास्त्रामाओं महात्वाला और ओ नारहिमाओं परिक्त भी जियो तथा लागे थे । मामा शह्य पड़के और श्री विनोचा माने आध्ययती बननेने कि हो ही आध्यमां आये । इस ग्राष्ट्रीय शिवाकों पर आध्ययका कोओ क्यपन नहीं या । आध्ययके कत भी हमारे किशे अनिवार्य नहीं थे । किर भी आदित्ता आहित्ता, पता नहीं कर और कैसे, इस आध्यमनारी बन गये ।

बाव अहमदाबादसे चम्पारन जा रहे थे । मैं सुरहें बहोदा स्टेशन पर मिला । शुरहोंने सुद्दे पूछा — 'चम्पारन कहाँ हैं, जानते हो दुम ?'

भारतपर्यमें बहुत हो कम लोग भैते होंगे जो जिए प्रश्नक जलाब दे एकते हैं। लेकिन में तो राष्ट्रीय दिश्वक था । यदि में जलाय नहीं दे याता, तो मेरे लिने बढ़ी करमकी यात होती। खुणकिस्मतीले में जब सुर्वक्तस्तुत्त होकर नेपालनी मात्राके लिने बचा या, तो वहाँ मैंने क्यारानका नाम हान दिवा था। मेंने कहा — "में डीक डीक तो नहीं कह एकता, लेकिन अपूत्त किहारों कहीं है। व्यापात कोजी शहर है या निलत यह में नहीं कह एकता। जितना जानता हूँ कि नैरियास्य या दककारव्योत जेला कोजी जंगल नहीं है। दे (वेदारव्यक्त नाम हान दिनों मेंने नहीं हुना था।)

्याप खुध हो गये। जिर मैंने कहा — 'आप तो आक्षममें गाड़ीयाला खुल्लामा जाहते हैं और तमं चत्यादन जा रहे हैं। मीच तो आपको ही हालनी है। हर चीलमें हमें आपकी छालहती करता होगी।' वापूने ज्वान दिया — 'अमी तो प्रारम्म हो करता है। हमें म्यापक रूप मही देना है। हुछ निगढ़ मी गया तो हमें छुपारते नया देर लेगी?' जितने जनावते सुदे छन्तेच नहीं हुमा। जिर बायू मोले — 'अमी तो आप्रमुक्त हुएको ही दिन हैं। मैं बहुत दिन तक दूर नहीं एट एकता हैं। हुए पत्रवाले लेक वार आप्रमुख आ ही भी । कहाँ आइमदाबाद और वहाँ चम्पारत ! मेरे क्वास्त्रं भी नहीं मा कि ये सामनीतिक नेता छोटेखे आध्यके खिले और इमागे छोटीखी घालांके छिले इर पम्पाई फिराना क्ष्ट शुद्धाकर और फिराना क्वर्य करके नामाराखें आध्य आयेगे । में बहुत ही खुता हुआ । मेंने मन हो मन कहा कि अन आध्यम जीवन और घालांकी व्यवस्थाक आयोक मनमें जितना महत्त्व है, तो मुझे फोजी जिंता नहीं । इस तननोक्ष काम चरेंगे।

जाउँगा । 'यह सुनकर मुने जिल्ला सम्लोप हुआ। भूतना ही आधर्य

बायूने जो कहा या को करके भी दिग्नाया । में हर पसवाहे आते थे।

## ५७ आश्रमकी इमागी द्याला द्युल हुओ । यादमें मदाब्बाला और दरीख आगे । पाप तो सम्बाहेमें शेक बार आगे ही थे । में आते और

हमारे बीच बैठकर छोडी मोटी सब यातांकी चर्चा करते थे।

अक दिन बाव कहने खंगे — 'अंक बाव कार कर हूँ। जो हााला हुम लोग चला रहे हैं। यह मेरी नहीं है, तुहारी है। लोग मुझ पदचानते हैं और मुझ पर विश्वास रखते हैं, जिलालाओं सालाक सर्वकास मेरी नहीं होती। जो कुछ भी सलाह में वहीं के दो। जो कुछ सुक्तारी सनक्षमं आहे, अने यहीं सानकर जिला हिंगी दिविकासोंटरें खुस एत सलक करते चलो। हैं, समार में हुम्दोरें साम महत जीर हम केश सिवक वनकर काम करता. तब तो उपहें में अपनी सावके पता स्वतिके दिवी पूरी नीरास

करता । लेकिन क्योंकि में शिषकका काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे अपने खपाल तुम पर लादनेका कोओ अधिकार नहीं । तुम लोगों पर मेरा विकास है । तुम जो मी कुछ करोगे अधके प्रसुती नहीं

होगी।'

अेक दिन सुलेखनकी चर्चा निकली ! सापुको अपने असरोंका बहा रज है । असल्लिओ से सुलेखन पर निक्षेप जोर देते हैं।

तायु होने कर करते हैं निक कच्ची ने अबर सिखानेक पहले आलेखन यानी ब्राधित सिखाना चाहिये। ब्राधित पर हाथ बैठ जाने पर अधर खराब होनेका फोशी बर ही नहीं रहता। बादुने भिसी सिखानतको मैंने

को अक वैज्ञानिक रूप दिया है, असे यहाँ योक्ष्में देता हूँ।

रिपियों दो प्रकारणे होती हैं। चित्र निधि और अंबर रिपि। चित्र निपि सीभी होती है। जो आज़ित अंबी देती वैदी से शुरकी प्रीवृत्ति शुदार देना यह चित्र रिपिका काम है। जोभी कुर्मी या पहा या आप देलकर शुदारी हन्हु आज़ुक्ते शुदार देना चित्र लिपिका काम हुआ।

अशर हिपिका नाम निरुष्ट है और है भी मारी। किसी चीजका हम नाम पत्नते हैं। बल्टी चिन निकालकर नामको ब्यन्त करते हैं। कान शुस भानिको ब्रह्म करते हैं। और मन खुर चीजकी आहति समस केता है। अंश चिनिको नियो आहति द्वारा ध्यन्त करना ही खबर किसे हैं। वर्ष निवाल भी जैसी ही होती है।

क कडा नाना है कि सीएको कान नहीं होते। वह ऑस्त्रिस हो मुनता है। बेक मिद्र क घाट दो दो कार्य हम भी नहीं है, "तो नोध घाट पाहता और तोचना। त तो वर्ष मी आहीं हो प्रनाह को तो कार्य नार्दी। विशासिक स्थाने कहार हारा ऑसींसे घनिका नीच करानेकी सरकीवको एवं विद्या कहा है। व्हना≃कोंसीते मुनता।

छोटे बच्चोर्च किंशे आइति देखकर आइति मीचना क्षासान है। शिस्तानेने चित्र क्षिप पहले सिस्तानी चाहिये बाहमें असर लिये।

तिशामा प्रारम्भ अवर्षिक द्वारा न करते हुओ निरीदाण, परीवण, प्रियोग, रपना आदि द्वारा करना चाहित । और शुन चीजाँकी व्यक्त करनेके रिभे निक रिणे विकासी चाहित । औरी ओक दो खालकी विश्वोक यद अवर्षित जान कराया आप. तो दिश्यण वस्त्रायोग्य दोता।

ियत लिति सीम्बनेसे हायकी बुँगलियों पर और क्लम पर पूरा कार्य भा आता है, और मनमें जैसी आकृति हो नेगी ही शुक्तती है। शुक्ते बाद अग्रार रिज्यनेसे अग्रार मोतीक दान-जैसे मन्दर आते हैं।

#### ધ્<sub></sub>ર

हम दक्षिणकी मुलाधितीम थे। रेयान याद नहीं है, शायद पैगालोर होगा। बायू अपने कमरेसे युक्त काम कर रहे थे। दर्गनामिलगी लेग आजे लाते थे। जितनमें शेक सरस्त नवरिणीत दस्यिकों के आये। दोनोका पोशाक अमीरी था। नवरिणीतोंका पोशाक पुछ तो पीमती और तहक-महक्ष्याण होता ही है, जिनका सुस्त्री मी पुछ दिश्य या। आगानुक तत्रजने कहा — 'शहानाओं, आयं ही पिनकों शायी हुआं। है। आरोले आशोबारिफ लिंगे आपे हैं।' बाएने आशोबारिफ लिंगे आपे हैं।' बाएने पहन दंगोंकों अपने सामाने वैशाया और कहा — 'शैती सुस्त्र ही आशोबारि निर्मित स्वाप्ति हुआं। हिल्लोकों काम पह स्वित्रां ही होगी। हिस्स्तां भी सुष्ठ दिया।' हिस्तां यह महीं चलेगा। शाओं, युक्त दिवागी दिल्लोगों हिल्लोकों मी सुष्ठ दिया।' हिस्तां महीं चलेगा। शाओं, युक्त दिल्ला दो तय आगोबारि सिल्लोगों।

नवपरिणीत दफ्ती बोल बैसे सक्ते हैं ! दोनों लानेवाल सम्मनकी ओर देखने रूगे । क्षा से सम्बन्ध मेले — ' महास्माओं आपकी बात ठीक है, लेकिन

यह नवयुवक क्षेत्र॰ सी॰ राजाका \* लड़का है और यह है अनकी पुत्रवधू !

यापू जोरते हैंस पड़े | कहने लगे — 'वन तो द्वम मेरे जिस टैन्ससे सन्त हो ।'

मैंने मनमें सोचा, विनोद तो हुआ छेकिन शिख इरिजन नवदम्पतीने देखा होया कि बायुक्ते मनमें अनकी जातिके प्रति कितना प्रेम हैं!

# ६० हायद सन् १९३३ की बात है । बायुके हरिजन दौरेके आलिसी

दिन थे। बापू धिंप आये। में असी समय दैदाबाद बेश्से छूटा था। भुनने साथ हो लिया। वेलता हूँ तो बाएके पाँबों पर बहुतसे खँरीच हैं, भुनसे लहू निकल रहा है। जब पूछा कि यह क्या है। वो पता लगा कि महात्माके प्रणस्परीसे पुनीत होनेवाले भुक्तोंक्री औुंगलियोंके नसा-चिन्ह

महात्मार्क चरणस्यार्थ पुत्रीव होनेवाले मस्तीकी शुंगारिक्योंके नाल-चित्रह हैं। मनुष्पकी किस मिनिक्ते सम्बच्धों मुद्रो विचार आने लगे: मनुष्प कार और किसीको परेशान करे तो नरकका अधिकारी होता है। पर महात्मा तो करेरे जनवाक शुरुयोगकी चीवा अधिया समीहको भी जिसी साह सूस पर चन्नाकर ही तो दुनियाने अपना श्रेम रिस्ताया या! महात्माके चरगोंका जैसा स्पर्ध फरनेसे स्मांका सू ट्रिकट सिल्ला है।

श्रुण दिन राष्ठके मेंने चारम पानीसे बापूके पाँच घोषे, वैद्यस्टीन स्थामा और दूसरे दिनते में खुद भुनका स्थंग-निसुत्तव वरण-सेवक नहीं किन्द्र चरण-स्थक बना। डिश्चर खेलके बनताकी ओरसे गारिक्योंकी पूरी पूरी मजदुरी मिलती थी।

# ६१

धिषसे इम ठाहौर पहुँचे । वहाँ अनारकछीमें सर्वेष्ट्र ऑफ पीपुस्स सोरायटीके मकानपर ठहरे थे । वहाँके अंक प्रस्थात डॉक्टरको खबर किली कि महास्मानीका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और मुखाफिरीमें भी काफी परेशानी हुनी है । वे फील ही बायुको देखनेके छिन्ने आये । न्द्रने स्थो — 'महासमानी हम आपको डॉनटरी आँच करना चाहते हैं।'
सापने कहा — 'ठीक है, आप कर सहते हैं। स्थित में शिवा योगार
नहीं हैं।' डॉनटरने मिल-भीने स्वरोमें नहां — 'टेनिन जन तक
आपनी जाँच न कर से हमें तकस्थी नहीं होगी।' सापने नहां — 'स्व तकस्थी ही करना रहां व व वो डीक है। देविन मेरी कीट दिये सीर में किसीको अपनी आँच करने नहीं होता। अपने मुल्लकाती राह हैला रहें हैं। आपके स्थित में समय सुम्ल नथीं निकाहें!'

मले डॉक्टरने अपनी लेखते १६) निकाल और वायुके खामने रन दिये । कहने लगे — 'यहाँ आनके पहले विकिट पर गया था। जो मिला सो सब आपके सामने रखा है।' बायुने प्रस्ततासे में रूपपे के लिये और हरिकन फुंडमें जमा कर दिये।

हाहीर छोड़ने समय बहाँके पत्रकारीने समय माँगा । स्वके स्वे भिकड़ा होकर आये। यहाँपर भी बांचूने यही अपनी फीस्तो सर्व रख दी। होरने स्वरूपे चाट जो स्ना चुकी थी ! पत्रकारीने झुवी बनत दुछ जवा भिकड़ा करके भेट निया। बाधू भी प्रसन्त हुओ और पनकार भी ! पत्रकारीं ने अलवारका मसाला चाहिये था। शुग्हें यह सारा विस्ता भी मिल गया।

#### ६२

चप्पारनते क्षेत्र दिभ बापूका सत्त आया । श्रुन दिनीं इमारा आक्षम कोचरवर्षे किरायेके वणकेर्षे था । सत्तर्षे लिग्या था :

' अब पहाँ भारिश शुरू हुओ होगी। न हुओ हो तो ज्हरी होगी। अब हवाओ दिशा नदरू आगयी। किस्सिओ आज तक रिश गाहेर्से पासानेके दम्मे साक्ष करते थे वहाँ आगन्दा त दिये जाउँ, नहीं तो भुभपकी दशसे नदद आनेकी सम्मादना है। क्रिसिओ पुराने गहरे पूर दिये जायें और अगुरू कमाह नये गहरे सोदे आगें।'

अस पत्रको देजकर मैं बहुत हो प्रमाधित हुआ । बापू चम्पारनमें जाँच पहताकका काम भी करते हैं और आअमकी अन छोटी छोटी वातोंकी भी फिक्र रखते हैं। युझे नेपोलियनके वे यचन याद जा गये, जिनका आशय या: युझे वही आदमी बदा विजयो होता है, जो छोटी छोटी तक्तग्रीककी बातोंको धोचकर शुनक शुपाय और सरजाम कर सक्ता है। द्याय खाय डॉ॰ मार्टीनोका भी अेक वचन याद आया: Triflungs make perfection and perfection is not a trifle — छोटी छोटी बातोंकी पूर्तिय प्रणेता मास होती है और पूर्णेता कोओ छोटी बात नहीं है।

# ६३

महादेवभाशी जीत्र नरहिस्माओकी पनिष्ठ तित्रता थी । आअमके प्रारमके दिनोंने अक पार महादेवमाओंने कहीं रिप्ता होगा कि यापू अमुक अहुक काममें पुन्ने कासमके किंगे र्योपना चाहते हैं । नरहिसाओंने निनोदोंन जयान रिप्ता ' 'बुहुदा पना चालाक है । ओक बार अगर असके च्याकों पेंसे तो नैसेंते । पिर छूट नहीं सकते । '

असे तो बापू कभी बूखरेंक पत्र पत्रंवे नहीं हैं। छेकिन शुरु दिन बारी बाक बापूँक हायमें गांधी। आअमसे महादेवके नामका पत्र है, अखर नरहरिमाओंके हैं, आध्ममकी खर्बर होंगी, यह खेखकर बापूँने बहु पत्र खोला एका तो बांक हु तमें हुओ। अर्द्धने नरहरिमाओंको पत्र लिखा। स्रुवर्गे लिखा या—'अकस्मात द्वास्त्रास खत मैंने पत्र लिया। जिन्द्रांकि जिलने यां क्यतीत विग्ने, अब जिस बुडायों की कौनता मेरा स्वार्थ है, जिसके क्षार क्यतीत विग्ने, अब जिस बुडायों की कौनता मेरा स्वार्थ है, जिसके लिंगे तुम लोगोंको में चोखा दूंगा।

यह जत पाकर बेबारे मयहरियाओ हो काटो तो खुन नहीं असे हो गये । दौरे दौड मेरे पांच आहे, छारा किस्सा खुनाया, और याधुका खत मेरे हाममें स्था । फिन्न छुने को — 'अन किन रान्दोंने याधुके मापो मार्गे ! में ने जुन्हें पीराल दिया । फिन्न खलया — 'यो माफो-याफीकी बात न करो । जो गाँगी कि मर ही यथे समझे । असे कंट स्था सांकियी तरह सींग पर ही जैने यहते हैं। बायुको स्थित कि 'हमारा पत्र ापने पा। हो वर्षों है अच्छा हुआ कि शुव्यें श्रिवसे ज्यादा दुछ नहीं िट्या पा। हम युपनेंची अपनी दुनिया होती है। आपनो माहून हो श्रियतिशे आपके बोरेमें हम और भी ओ ने बहुते हैं, बहू भी यहाँ ट्या होता हूँ। भीसे ही निनोद पर तो हम जैते हैं। और श्रिपीसे आपके प्रति हम अपनी निजा बहाते हैं।

अस सतना अच्छा असर हुआ । बापू इस लोगोंनी अच्छी तरह समद गये ।

६४

सन् ३०में में बापुके साथ रहनेके लिये सरकारकी ओरसे सागरमती नेल्से यरवड़ा नेल मेजा गया । मैंने देखा कि वापू इमेशाफे आहारके फल नहीं से रहे हैं । छन्तरे और अगूर हानके स्वास्थ्यके लिये आयश्यक थे। वे दोनों नहीं छैते थे। अनका आहार या -- बकरीका दूध, सजूर, कुछ फिरामिश और खनला हुआ शाक । नाते ही मैंने सन्तरींक लिसे आग्रह किया। मुझे भय था कि शुनका स्वास्थ्ये विग्रह जायगा। लेकिन थे क्यों मानने ल्यो । जुनकी दलील थी ° में यहाँ स्टेट प्रिकनर बनकर बैठा हूँ और बाहर लोग कितने कष्ट अुठा रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहा है । असी हालतमें बाजारसे ये कीमती पल मैंगवानेका जी ही नहीं होता। में चित्तामें वह शया । अपनी शिह तो वे ठोड़ेंगे नहीं, और फल सो विकाने चाहिये । क्या किया जाय है मैंने बेलवालोंसे सरह तरहके शाक मेंगवामा शुरू किया और अवालकर हम दोनों खाने लगे। पिर सेलके धनीचेसे टमाटर मँगवाये । यह तो शाक भी है और फल भी । मुझे सन्तोप या कि अससे जरूरी विटामिन मिल नायेंगे । अंक दिन मुझे जैलसे क्या परीता मिला, वह भी मैंने श्रुवाल लिया । दूसरे दिन जो परीता आया वह पका हुआ निकला । मैं बहुत खुश हुआ, आखिर कुछ तो रास्ता मिला । मैंने बापुसे कहा — 'आजका शाक मुझे पकाना नहीं पढ़ा । सर्वनारायणने ही पकाकर मेजा है। वह बाजारसे भी नहीं आया है। धेलके बगीचेकी सस्तीसे सस्ती चीज है। "

लगा कि मेरी कुछ जालवाजी है। लेकिन वह अकाटय थी, लिससे वापूने यह परीता लिया। अब पका हुआ परीता कभी फिटता और कभी नहीं। फिर भी मुद्दे जितना संतोष या कि कुछ न कुछ फलका तब छनके पेटमें जा रहा है। मेरी बात तो यहीं पूरी होती है। लेकिन जिसके साथ ओक परिवाट

मैंने पका हुआ पपीता अनके सामने रखा। मेरी दलीलसे बापूको

भी रेना मुन्ति है।
समितिकी बातचीतके किये पंक्षित मोतीव्यक्रवी, जनाइएलाव्यकी,
बल्कमनाकी वीराको परवक्त जेकमें लावा गया। सुनके लाय क्रिफे करामास्त्री वीराको परवक्त जेकमें लावा गया। सुनके लाय क्रिफे करामास्त्राक्षी भी थे। अनुहोंने सुद्धे वायुके बेल जीवनकी बातें पूछी। मैंने अपरका किस्सा भी बढ़ा।

जयरामदासतीने केलसे छुटने पर अखवारमें लिख दिया कि बाप

अपना इमेशाका फलाइार नहीं के रहे हैं। सरकारकी ओरसे तुरन्त प्रति-बाद निकला कि गांधीओं फुठ केते हैं। मुद्दे यही दिव आयो। लेकिन क्या करता है में तो केलमें ही था! अही थी शुल छमयकी इमारी मारत सरकार! किसी तरह शाब्दिक स्त्रा निवाहकर और स्टास्टर झूठी वार्ते बनाकर लोगोंको सुलावेमें बालनेमें ही शुक्रको सम्मदा थी।

६५ शूनरफे किरसेके समयकी ही यह बात भी है। शुन दिनों के० सी॰ कुमारपा 'बग किष्टिया' का संगादन करते थे। केलमें हुमें 'यम किस्त्रिया' मिश्रता था। पित्र जब सरकारते शुने जल किया और कुमारपा साजिवलोधानिक टाजिपसायदर का निकालने लगे, तो सरकारी गाकरुतसे अधके भी दोतीन अंक हमारे पास आ गये। लेकिन बादमें

गफल्यसे गुरुके भी दोतीन अंक हमारे पास आ गये । लेकिन बादमें मिलने बन्द हो गये । अन्धी अंकीमें समाचार या कि चंद लोगों पर गिरफ्तार करके जेलमें बन्द करनेके बाद लाठी चार्क हुआ।

परते ही बापू बेचैन हो गये। शामको ऑगनमें टहल्दे टहल्दे सहने लगे — 'यह तो मुससे वहा नहीं जाता । मैं तो साजिसरायको

मै चिन्तामें पद्मा। मुझे अनुका यह तिचार पसद नहीं आया। में योला — 'बापूजी आप योजी निरचय वरें, तो क्षरोत्रे विदद योखनेकी न मेरी दिग्मत है न अिन्छा । किन्तु आप दुछ भी निश्चय करें शरफे पहले मेरी हिंट आपके सामने रखनेकी मुझे अिनाजत दीजिये। मैं मोहबरा होकर आपको जैसे कामसे निष्टच करनेका प्रयत्न करूँगा,

सो तो आप मानेंगे नहीं । मेरा कहना यही है कि रवतनी दीक्षा मिले पिना देश मजदूत नहीं होगा । सन् १५७ के गदरके बाद राज-नीतिरी पीना पर इसने बहुत कम मार खायी है। छिर फुटने हैं,

थेक सत रिखकर अनवान करना चाहता हूँ I कव मैंने पूछा कि रियमें दिनका है हो कहने एये - 'दिनका सवाल नहीं है । यह सब

सुरी बरदास्त नहीं हो रहा है।"

गोलियाँ चलनी हैं, ये बातें वरीय वरीब हम भूल-से गये हैं। अहलिओ गोली हीना यन गयी है । ये लाडियाँ तो सहको मजदूत बना रही हैं। हम तो रिसीको मारते नहीं। इस लोगोंका खन बहे, क्या यह ठीक नहीं है! लाल रम देखनेकी आदत तो हो रही है। और भी श्रेक बाद। आरु राष्ट्र आपके आधार पर ही सब शक्ति बमा रहा है। आज आपके बर्लियानस

क्षिष्ठ बनत अगर राष्ट्रमें व्याजादीका जोश पागल्पन तक यह जाये, तो अस बल्दिनका भी में स्वागत करूँगा। छेक्नि अस बस्त राष्ट्र तो अेक

रयभेकी द्वारका हो रहा है। मुझे हर है कि अगर अिस वक्त आपकी वेह छूट जाय, तो छारा राष्ट्र स्तमित होकर बैठ बावेगा। शिसलिने आपको हमें अपना खुन बहानेका मौका देना चाहिये।° मेरे क्हनेका क्या असर हुआ सो तो नहीं जानता । लेकिन बापू

गामीर हो गये, कुछ बोळे ही नहीं। अिखके बाद पिर अुन्होंने अनग्रनकी यात नहीं छेड़ी ह

अन्हीं दिनोंकी बात है। बायुका बजन कुछ कम हो गया था। मैंने कहा — 'वायुकी, आप अपने स्वास्थ्यकी कुछ खुपेक्षा-सी कर वहें हैं। अस भी ज्यादा करते हैं। असाव मिळा — 'जैसा नहीं है, काका। मैं जानता हूँ कि मेरे पर कुछ भी निर्मय नहीं है, सबका भार सुधी पर है। केकिन कीम मानते हैं कि सब कुछ मुस्तप हो निर्मय है। अिसलिंगे जिल तारह अक माता अपने गर्भके बच्चेक खातिर स्वास्थ्यक बहुत खपाछ खती है, सुधी तारह को स्थापन मेरे पेटर्य है, जैसा माना बाता है, सुधके किये मी नी अपने स्वास्थ्यके बारेंगे सत्वें रहता हैं।

### ६७

कुछ दिन बाद बायूने शामके घूमनेका समय बड़ा दिया । मैंने कहा — 'बड़ों बायूजी, पहले तो आप आप ही पंडा यूमने में । अब तो करीय केक पंडा यूमने लगे । अबर शुरुब भी आप काफी यूम केवे हैं । अखका स्वास्टप्पर कहीं सर अबर तो न ही रै बायूने कवाब दिया — 'गुहो अन्दरते कुछ ज्यादा शक्ति मालूम होने लगी है । शिखलिओ जानपुष्टकर मैंने यूमनेका समय बढ़ाया है। यूमना कामचर्च मति पाल्यका केल आप है। 'जब मैंने एका कि यह केते हैं तो कटने लगे — 'आदमीको रोज सुबह को धर्मन दिनमर काम करनेके लिओ दी आती है, यह शुरे शोनेक समय बक लतम कर बालनी व्यादिये । यह है जयिसपहका रुखण । समार पूरी धर्मित अद्या पूर्वक व्यादिये । यह है जयिसपहका रुखण । समार पूरी धर्मित अद्या पूर्वक व्यादिये । यह है जयिसपहका रुखण । समार पूरी धर्मित अद्या पूर्वक व्यादिये । यह है अपरिस्कृत रुखण । समार पूरी धर्मित अद्या पूर्वक व्यादिये । यह लिस स्वादा कर प्रदेश आप, तो सतको जीद अच्छी आती है को रिकारकी समावना कम दिती है । शिवारिको अपरिस्क आती है को रिकारकी समावना कम दिती है । शिवारिको अपरिस्क और मदाचर्य दोनोंकी हरिसे पूरा परिश्रम करना हो चाहिये।' शिवना कहर जरा ठहरे और फिर बोले — 'दक्षिण अफ़ीकामें कर ४० मील पूमनेकी शक्ति थी, तो कभी ३९ मील नहीं घूमा। काशी खावा या और खुष परिश्रम करता था।'

श्रेक दिन आक्षममें कहने लगे — 'आगर केवल अपरिग्रह मता हीं खाताल विश्वा जाय, तो खुवका यह अर्थ नहीं कि मतुष्य सादगीसे रहें। हमा लोत यह परिग्रहीं हैं। हमारी बुल्दामें गोरे लेगा ज्याद अपरिग्रहीं हैं। वांची भी कमार्य तो महीनेंके अब तक तारी कमाण्यी खर्च कर बाल्ले हैं। आगे मेरा क्या होगा, मेरे बच्चोंका क्या होगा, भेली चिन्ता ये नहीं करते । श्रेषी चिन्ता तो निरी नास्तिकता ही है। हमारे क्लक हमले कम पुरुषार्थी होंगे, श्रेषी आग्रह्मा हम क्यों रखें हैं कहकी किसे घन स्वाह करते कम पुरुषार्थी होंगे, श्रेषी आग्रह्मा हम क्यों रखें हैं कहकी किसे घन स्वाह करते किस स्वाह करते किस स्वाह करते हम सुर्वे दिवाहना है। श्राहरिक वेरिस्टर संतानम् भी अिश्वी मत्ते हैं। श्रुम्हींसे मेंने अक दिन यह सुना था कि कहकीक रिश्ते स्वरह कोई जाना श्रुनके मति अन्याय करना है।'

### - 46

आश्रमके प्रारमके दिनोंकी बात है। बाक्के पास अक्सर केक बंगोतियों आया करते थे। श्रुकत बाम शायद गिरआग्रकर या। श्रुमते केव दिन बाक्के कहा — 'क्स आप नियमित ही आते हैं, तो शाममके कहकोंको स्पष्टत ही वर्गों नहीं पढ़ाते हैं 'क्षित य से स्टक्त पड़ाने लगें। ते थे फिल्स ब्यातियों। जहस्यताबरके अनक चनी लंगोंका श्रुन

पर विश्वास था । बोमालाल नामके निक्षी पनीको बाहुको दुछ दान देनेडी क्रिन्छा हुओ । कर्जी तक पुत्री स्थल है, खुरहोद क्योतिशाकी हाय बालीव हक्ता रूपये पार्ट्रीय खालाका मकान र्रेष्यानीके लिये मेंगे । युन दिनों हम बाहकों तद्र और व्यर्टेडी बोपक्रियोमें बाते थे । मकान बॉपनेका बोने अपने पहले ही वहस्तावादारों क्रिम्बडिनेक्स जा पथा और रोज सो दो ही आदानी सप्ते लगे । वह बाहाकार पत्र पणा । नहीं हैं। ' अस पर बायू बोळे — 'तो भी क्या हुआ ! जिस कामके. लिओ अन्होंने पैसे दिये, वह तो अभी हो ही नहीं रहा है। फिर क्यों ये पैसे रॉमाले जायं ! इम किसीके पैसे सँमालकर रखनेके लिओ थोड़े ही यहाँ चेंद्रे हैं ! ' ज्योतिपीजी बोले - ' अभी न सही, लेकिन किसी भी समय तो छात्रास्वय कैंधेगा न ! तब रूपयोंकी जरूरत होगी। 'बापुने कहा — 'क्यों नहीं, लेकिन जब बाँधनेका मीका आयेगा, तम ये नहीं तो द्सरे कोश्री देने बाले खंडे हो जावेंगे 19 व्योतियोजीने जाकर दाताको यह सम किरता कह सुनाया । अुतने कहा- 'जो मैंने दिया है सो

बापुने च्योतिपीजीसे कहा — ' जिस साल तो हमें मकान नहीं वैंघवाने हैं। न शालाका ही मकान वैधेगा । शिवलिओ सोमालालमाओं के दिये हुओ रुपये वापस ले जाओ । र क्योतिपीजीने कहा- खुरहोंने तो पैसे माँगे

# ६९

मण्डालेसे सौटनेके बाद लोकमान्य तिलकने कांग्रेवमें फिरसे प्रवेश करनेका निश्चय किया। अपने पक्षके लोगोंको समझानेके लिओ अन्होंने मेलगाँवकी मांतीय पोलिटिकल कान्यरेन्समें कोशिश की । मेरे आप्रह और भी गगाभरराव देशपांडेके आसंत्रणके कारण बायू भी शुख काम्फरेन्समें

साये थे ।

दिया है । वापिस नहीं हैंगा ।

इम लोग छोकमान्य तिलक्के अनुपायी थे। किन्द्र वापृक्षी तेजस्विता, राष्ट्रमिनत और चाठिय शुद्धि पर सुन्ध थे । मैं तो हृदयसे अनका हो गया या और गंगाधसावको अिसी ओर खींचनेका प्रयत्न कर रहा था।

इम चाहते थे कि तिलक और गांधी अगर क्षेक दूसरेको पहचान सकें तो देशका बहुत बड़ा काम होगा । इसने जैसी

व्यवस्या करनी चाही कि लोकमान्य और बाप विलयुख अकान्तमें शेक दूसरेसे निल सकें । लेकिन यह लोकमान्यके मुकाम पर तो नहीं हो सकता था। अवलिशे गंगाघरसव लोकमान्यको ही वापुके निवास पर ले ये। वहाँ दोनोंमें नवा मातजीत हुआं यह हमें बादमें भी मालूम नहीं हुआ। विकं समेरेन बाद आंकर लोकाम्यने गंगापरवायते जितना वहा या कि पह लोकाम्यने हुए होंगे हिल्हुस्तानक कभी भी अध्येय नहीं होगा। हमें जिल बातकी सानवानी रखनी चाहियं कि कहीं भी अध्येय नहीं होगा। विशेष म हो। जहाँ तक हो के हमें जिलकी सदद ही करनी चाहियं। या वाले खुत कान्यने अपने भागवार्थ जितना हो कहा या कि आप को। किसे में किसे प्रवेश करने हैं यह अध्ये ही बात है। जिल्हा आपको विश्वाहित है विश्वस्थे आना चाहियं न कि बनीका की । जिल्हा खात की विश्वस्थे कान्य चाहियं न कि बनीका की हिता स्वीतिक कार्यवहा सहिया सीची कि विश्वस्थे आना और शुक्ते हम्या — 'वर्षों आप लोगोंने हो वेशियत सीचीको खात्र गंगोंने आप लोगोंने हमें सीचीको खात्र शुक्ते हम्या की हमा कि जानको कि क्षा की साम की सीची कार्य कार्यों कार्य हमा कि आपको कि साम की स

भागे । अन्दे वहाँ छोडनेके बाद श्री क्याधरसव स्वय भी वहाँसे चल दिये

बुधरे या तीसरे दिन येलगाँचार जेक नेता श्री बेळगी वकील किसी कार्यवा वहींने कलेकरके पास गये, तो वह यूक्ते रूपा — "वर्षी र आप रोगोंग्रें, तो पेरिसर गांधीको बुलाया और मुनते हैं सुकने आपको कहाँगे कहाँगे कहाँगे पास माने तो र राग होगा कि कहाँ जिस आदियों हो। येह में के किसी के स्वादियों हो। येह में किसी के स्वादियों स्वादियों स्वादियों में स्वादियों स्वादियों स्वादियों स्वादियों में स्वादियों स्वादिय

करक हा छाड़व हा ।"
किसी औरसे बातचीत करते हुओ वापूने कहा या — 'आगर मेरी
आहिंसाकी बात में महाराष्ट्रको समझ एका, तो फिर आगेफी कुछ मी विन्ता करनेत्री सरुरत न. रहेगी । आरामसे सो जाउँगा । अरुनी कार्यशक्ति है शुद्र प्रास्तमें । क्रिन्ह क्या किया जाय, महाराष्ट्रमें अद्वाकी कमी है।'

### ७१ इमने आधममें शिवाजी अस्तव मनाया । श्री नास्यणसबजी स्टेने

सकत गाये । श्री विजोशका और मेरा भाषण हुआ। हसारे भाषणों में रिवालीक परिमें शास्त्राण, सुकाराण, जीरोधन अधित एवी और करियोंने जो दुख कहा है शुक्का किक या। निरिहाधिक विषेचन साफित या। । अपनी संपृक्ष हो राज्य शेल्वोंने लिये कहा गया। शाहके राज्य ये — ' भितिहास क्या कहता है शिक्की और में प्यान नहीं देना चाहता। मेरी तो एन्नीक वचनी पर अदत है। यदि एन्त लेगा दिवालीको जनक-जेगा करते हैं, शुन्हें धर्मान्त्रार मानते हैं, तो मेरे लिने यह है। विश्वसे अधिक प्रमाणकी आवस्त्रकता नहीं।'

बाद आश्रमकी स्थापना करके बार गुजरातमें बसे, तो अनका अपने राजनीतिक गुढ गोखलेजीके साहित्यका गुजराती अनुवाद कराना स्वामाविक ही था । अनेके शिक्षा विषयक लेख और भाषणोंका जेक खतन्न भाग प्रकाशित कराना सय हुआ। अक मशहर शिक्षा-बास्त्रीको वह काम सींपा गया । अनुवाद छप गया और शायद प्रस्तावनाने लिये छपे हुने फार्म

यापुके पास आये । श होंने सब देख जानेके लिशे महादेवमाओको सैंप

दिय । अन दिनों महादेवमाओ वापुके नये नय सेकेटरी बने थे । अनुवाद पहकर महादेवमाश्रीको स्तोप न हुमा । श्राहोंने बापसे कह दिया — 'न अनुवाद ठीक है, न मापा ।

याप अभियाय माधसे सदूष नहीं हो जाते, गुरन्त सबूत माँगते हैं। श्चनके सामने तो अभियोग करनेवाला भी अभियुक्त ही बन जाता है। महादेवभाश्रीने कुछ अदाहरण बतलाये। बापूने कहा - °ठीक है। हुग्हारी बात समझ गया । अन यह अनुवाद नरहरिको दे दो । शुसकी स्वतत्र राय

अभिप्राय पर विश्वास था, शिसलिओ विशेष नहीं बोले । नरहरिमाधीका भी वही अभियाय रहा । पर फिर भी बाएको स्तीप नहीं हुआ। अहींने कहा - 'अच्छा तो अब काकाकी राय लो।'

अन दिनों में गुजराती ठीक शेल भी नहीं सकता था। साहित्यका परिचय ता नहीं-छा था । पिर भी जर मैंने देखा कि बापू अनुवाद ठीक है या नहीं जिसके लिये मेरी शय लेना चाहते हैं, तो मैं मुख अपने पुस्तक

और अनुवाद शेवर नैटा। बापूके सामने जाना है भिस दरसे मैं कापी अनुवादकका कि मेरी भी राय वही रही !

मुझे चाहिये। ' बेचारे महादेवमाओ खडित तो हुओ, लेकिन शुन्हें अपने

सावधानीसे कभी पन्ने देख गया, वाक्य वाक्य फिटाप । दुर्देव बेचारे जब तीनोंकी राय शेक रही तब तो बाधु गम्भीर हो गये। कहने

रो-(तो अर दूसरा सरता ही नहीं। सारी आहित बनानी चाहिये। में गुजरासीको जैसी भेंट नहीं दे सकता।

प्रन्य काफी बड़ा या । न जाने दितनी इजार प्रतियों छपी थीं। सस, बायुका प्रत्या शया कि सब पार्म जल दिये जायें! रहीमें बेचना भी मना दें! पता नहीं बेचारे अनुवादक को शुन्होंने क्या लिखा। बात वहीं खतम हुआ।

खुध अनुवादक पर जो अधर हुआ हो सो हुआ हो, लेकिन हम तीनों ठीक ठीक दर गये । आफदा जो युक्त भी लिखना हो समस ह्यक्त लिखना चाहिये । गुकागीका और अनुवादक आदर्श कहीं भी नीचे न गिरने पाये । जर 'क्या शिष्टिया' में आनेवाले बादुरे लेकों का गुज्यती अनुवादका काम हमारे बिग्मे आता, वो बहुत सावधानीसे करना पहता था। हम आवस्त्रे अंक दुसरेसे सलाह करते, हरअक डाक्ट और माया-प्रदात था। हम आवस्त्रे अंक दुसरेसे सलाह करते, हरअक डाक्ट और माया-प्रदात था। हम आवस्त्रे अवस्य स्थापको अनेक दगीसे करके देखते, फिर भी डर तो रहता ही कि शायद समुक्तो कोओ शस्त्र प्रयन्त न आवे!

अक समय बायुक्त किसी केखका शीर्यक या — Death Dance. दय कोरोनि असका अनुवाद किया या । इमारा अनुवाद भद्दा तो मही या, केकिन बायुको पक्टद नहीं आया । जब हमने पूछा कि आप क्या करते, तो योळे — 'पता नृत्य'। बायुका खाहित्यक शान मळे हो हमसे अधिक म हो, केविन अनुनें मार्यिकता अद्यापारण है।

भुन दिनों 'नवजीवन 'में स्वामी आनन्द, महादेवमाजी, ताहरिमाजी और में अनुवाद करने आवार्य माने वाते थे। हमारे शाव श्री शुगराम देवे, चन्त्राकर ग्रास्त और दूरी मुक्क भी तियार हुने थे। मत्रजीवन हेने स्वाम अग्र तक अश्वत्र वर्श आ रही है। जितना ही नरी, वाहुके आमरे कारण गुजरात अग्रेसे वारिस्कि आदर्शका और अनुवाद ने ग्रिंदेंचा आधर कहुत युक्त वह मच्च है। जिसके पहले गुजरात में वारिस्कि हो अप्रतिक और अनुवाद ने ग्रिंदेंचा आधर कहुत युक्त वह मच्च है। जिसके पहले गुजराति और देकतें अन्य निकल्य होते थे, जिनमें सारेके हारे अमेती, चारण मा मार्गाके करिन शब्द छोड़ दिये ग्रंप थे और मुख्य वायगोका अभूस ही अर्थ दिया गया था।

यरदा भेटमें इस शासको टहुट रहे थे। त्रिमी क्षिट्रमिट्टेस नाइ इस्ते स्टों — 'कोओ विषय सामने आने ही आकड़ जो असे अब पर टिम्पनेमें देर नहीं रूपती। टिडिन जिसड़ा सक्टर यह नहीं कि अर्फात दिशे मैंने सापना नहीं की। इतिज अपनेडामें अक:सापीरो कात्रमें शिनिदानमें पैठना या। अपनेड पास न काणी समय या न श्रीका स स्टुटेस लिशे इच ट्रिक मोट्ट निकारता और रोज विस्तु सुक्ते पर जाना सुटे कात्रम निस्ताता या। जिप्प सेरे मुक्तमें भी अिस तरह तैयार करते कोईमें के लाता था। कि सानो मुझे आज अिमित्रानमें वैठना हो।'

िशको पहुछे मिने श्री समानालामाश्रीके बुँहते सुना या कि दिश्या अपनिशामें श्रेष्ठ वस्त श्रेष्ठ सुरा कि वस्त श्रेष्ठ सुना स्वयं स्वयं सुन्त स्वयं सुन्त स्वयं सुन्त स्वयं सुन्त स्वयं सुन्त स्वयं सुन्त सुन्त

साल तो ठीक याद नहीं । मैं चिचवहसे लीटा या । थायुकी आत्मकपा 'नवजीयन'में प्रकरणशः प्रकाशित हो रही थी । शुस्के शरेमें चर्चा चले । मिने कहा — 'आपकी 'आत्मकपा' तो विवत-साहित्यामें अक भिर्द्धांत्र वस्तु । मिने कहा — 'आपकी 'आत्मकपा' तो विवत-साहित्यामें अक भिर्द्धांत्र वस्तु । मिने कहा नहीं जाता जाना है लगे हैं । लेकिन मुखे खले पूरा सन्तामको अपने अधे वह स्थान देने लगे हैं । लेकिन मुखे खले पूरा सन्तामक का माने अपने आवता हो । अपने लिशे कीनती लाजिन अञ्चल होगी अिश ज्यिताम वह जब पड़ता है, अपने लिशे कीनता मिक्स महास्त्रमान कम नहीं होता । अुंच कालमें कशी परस्ता विवेध महास्त्रमान कम नहीं होता । अुंच कालमें कशी परस्ता (विवेध) आवारों भी अक-से आवशेक दिखाओं देते हैं । मैं आपकी 'आत्मकपा'में असे माने माने किस आवारों भी अक-से आवशेक दिखाओं पते हैं । मैं आपकी 'आत्मकपा'में असे माने माने किस आवारों की होते माने । अपने किस विवेध माने हैं लिशे भागि के विवेध माने हैं लिशे आप मांग तह वानो हैं तर हो गये । जिस के विवेध मुम्बिक्स आईलाकी वृद्धे दिश्ती भूमिका पर आप वैसे आत्म वह धारी गड़कपत आपने कहीं नहीं लिशी।'

क्षित्र पर यापूने जवाब दिया — <sup>4</sup> में तो अकमानी आदमी हूँ। दूम कहते हो येखा मन्यन मेरे मनमें नहीं चलता । कैछी भी परिस्थित सामने कारे, शुस्र यहन में जितना ही सोचता हूँ कि शुस्से नेरा कर्तव्य क्या है। यह तब हो जाने पर में शुस्से स्त्रा जाता हूँ। यह तरीका है मेरा।

तर फिर मैंने दूसरा प्रका शुक्त — " 'शामान्य कोगोंसे में कुछ मिल्र है, मेरे सामने जीवनका ओक मिश्रत हैं। ' श्रेशा माल आपनो कबते हुमा है नया द्वांबीस्कूटमें परते थे तब कमी आपको भेखा ख्या या कि में सब जैसा नहीं हैं।"

मेरे प्रकारी ओर शायद बायूने ध्यान नहीं दिया होगा 1 खुन्होंने भितना ही कहा — 'वेशक, हाओध्यूनमें में अपने वटासके लड़कीका अगुवा बनता था।'

अितनेमें कोओ आ गया और यह महत्वका प्रश्न औसा ही रह गया ।

'आत्मक्षा'क वरेमें ही किर अेक दके मैंने चर्चा करते हुने कहा— 'बार्ची, आपने 'आत्मक्षा'में बहुत ही कंद्रशो की दै। निर्ताने ही अच्छी यातें छोड़ दीं। बहाँ आपने 'आत्मक्षा' दूरी की है, अुक्ते आगे की बातें आप सायद ही लिखेंगे। आगर छुटी हुओं वानें जिन्द दें, तो 'आत्मक्षा' लेखा ही ओक और बढ़ा समान्तर प्रत्य तैपार हो आय। बायू पहरे क्यों—'श्रीचा सीहा हो है कि सब बातें में ही लिखेंं। जो द्वाम अपनते हो हम जिलें।'

मैंन कहा — 'कहीं कहीं तो अँधा माङ्गम होता है कि आपने जानहरूसकर यांचे छोड़ दी हैं। अपने विकट्ट यातें तो आपने मानो चावधे किसी हैं। होकिन औरीते बारेमें अँखा नहीं विचा। जैसे दिशण अप्रतीवामें आपरेत पर पर रहते हुआ, आपको अपने प्रतिक्रित महामान मित्र औक वेश्या केंद्र पर पर रहते हुआ, आपको अपने स्विक्त महामान कि लेखा कि स्वा चावित महामान पा जिमने हांधीस्त्रलें दिनोंमें आपको मांछ जानेकी और प्रवत्त किया या और जिसके कारण आपने बरमें चीरी की थी।'

पापूने कहा — 'द्वारप्तरी बात ठीक है। यह मैंने आनहरूकर ही नहीं किया। मुसे तो 'आयमक्या' रिल्पनी थी। शुक्में जिस धावका जिक करूरी नहीं या। इस्ते बात यह है कि यह आदमी अभी जीतित है। युक्त को शुक्का मेरा सम्बन्ध जानने भी हैं। दोनों प्रशंग केक होनेसे सुक्ते प्रमु के को भूम कोगीक मनमें पुणा बढ़ सकती है।

हर मनुष्यके लिने वायुके मनमें कितना कारण्य है, यह देलकर मुझे नेक पुरानी बातका स्मरण हो जाया:

बनार हिन्दू युनिवर्षिटीवाले बायूके भारणके बाद, अखबारोंमें बायू और श्रीमनी बेरंटके बारेमें बढ़ी लम्बी-चौड़ो और तीली, चर्चा चल पड़ी थी। भुती हिन्नरिल्में बम्बनीके शिष्टियन योग्नल रिकामंत्रमें भी नट्यायन्ते बायूके बारेमें लिखा या Every one's honour is safe in his hands — बायूके हायों कितीची शिज्यको सवया नहीं है।

बापुके चरित्रका यह पहलु नटराजनुने ही शैरी सुन्दर शन्दोंमें व्यक्त किया है।

भिती प्रसंगके साथ अक और प्रसंग याद जाता है: अक प्रमुख मुस्लिम कार्यकर्ताके बारेमें बातें चल रही थीं । मैंने

भुसके किसी सार्वजनिक अनुचित व्यवहारका जिक किया ! बापूने दु:खके साय कहा - 'तबसे असकी मेरे पास पहले जैसी कीमत नहीं रही। लेकिन श्रुपये नया ! अपका कुछ तुक्यान नहीं होगा । मेरे मनमें किसीकी कीमत बड़ी तो क्या और घटी तो क्या मेरा प्रेम थोड़े ही कम होनेवाला है।

# ७६

१९२६-२७ की बात है। खादीदीस पूरा करके बाप्न श्रद्धीवा पहुँचे । वहाँ इस लोग ओटामाटी नामके अक गाँवमें पहुँचे । बापका ब्याख्यान हुआ। फिर लोग अपनी अपनी भेंट और चन्दा लेकर आये। फोओ कुम्हहा छाया, कोभी विजीस (विजपुर, मातुल्मि) छाया, कोओ बैंगन छाया और कोओ बंगलकी भाजी। कुछ गरीवोंने अपने चीयडोंसे छोड़ छोड़कर अछ पैसे औं दिये । समामें घूम चूमकर में पैसे अिकड़े कर रहा था । पैठोंके बंगसे मेरे हाम हरे हरे हो गये पे। मैंने बापको अपने हाय दिलाये । मुझसे बोला न गया । दूसरे दिन सुबह बाप्रके साय धुमने

भिन लोगोंके बीच महें । हुए समय जो लोग मुझे यहाँ मिलने आर्वेगे. षे तो अन होगोंकी करण दशा देखेंगे । किसी न किसीका तो हृदय पर्शिजेगा और षड जिनकी सेवाफे लिंजे आकर यहाँ स्थायी हो जायगा ।

निकला । रास्ता छोड़कर इम खेतोंमें धूमने चले । तय बापू कहने लगे -- 'कितना दाख्रिय और दैन्य है यहाँ ! क्या किया जाय जिन लोगोंके लिओ र जी चाहवा है कि मेरी मरणकी घड़ीमें खड़ीसामें आकर

अस पर में क्या कह सकता था! अनकी अस पवित्र भावनाका धन्य साक्षी ही हो सका ।

अियां दीरेमें इस चारविष्या पहुँचे । वहाँ भी औरो अंक सभा हुओं। में ज्यास करता या कि बीटामारीले बढ़कर करण इस्य कहीं नहीं होगा । ऐकिस चारविष्याका तो अससे भी बढ़ गया । लोग आये ये तो चोके, ऐपिम कितने भी ये शुनर्मेले किसीने गुँह पर चैतन्य नहीं दिलाओं देता था । मेतकेनीलो खुन्यता थी ।

यहाँ पर भी बायूने पैसेके लिने अनील की। लोगोंने भी कुछ न कुछ निकालकर दिवा हो। मेरे हाय वैसे ही हरे हो गये।

क्षित्र क्षेत्रोंने स्पर्य तो कभी देते ही नहीं ये । ताँबेके पैते ही भुनका बड़ा पन था। कोओ पैता हायमें आ शया, तो खुते वर्षे करोक्षी ये कभी हिम्मत ही नहीं कर पाते ये। बहुत दिन तक यें राज़नेते या जानेनमें गाड़नेके कारण खुन पर जंग चड़ जाता या।

मिने बाबूसे बहा — 'किन रोगोंसे कीसे वेसे रेकर बया होगा है' यापूने कहा — 'बह तो पवित हान है। यह हमारे रिभे दीखा है। नियके द्वारा यहाँकी निराध कनताके हृदयमें भी आहुताका अंदुर कृपा है। यह पैका क्षत आधाका अतीक है। य मानने रूपे हैं कि हमारा भी भुद्धार होगा। '

बह स्थान और दिन याद रहनेना अेक कारण और भी हुआ।

रावको हम वहाँ सोंगे। इस्ते दिन सुर्योद्ध शितना सुन्दर या कि बाइने

प्रिप्ते देवनेको हुएत्या। शित गुरुरे पूर्णने हमे — 'द्वान तो ( गुरुरात)

प्रिप्तानिकी हास्त्रत जानते हो। अगर में अहसन चार्क ग्राम् दे दूँ तो

हमेरी १ मैंने कहा — 'बापुजी, विद्यापीठकी हास्त्रत जानते हैं,

अपसे आधिक मैं जानता हूँ। सवाल पेजीदा हो सबा है। लेकिन बमसे-कम

विश्ती शेक बातमें खापको गिरियत करनेके हिन्ते में शुक्का चार्क कैनेको

वीदार हूँ। ' बापुने कहा — 'किस्ती श्रीन्यरके पाय जब कोओ मरीनता
आता है, वब वह जीवी भी हास्त्रमों हो श्रीन्यर अध्यक्षी चिरित्या करनेके

अनकार नहीं कर सकता । बॉक्टर यह तो कई ही नहीं सकता कि जिसके बचनेकी खातरी हो, असी रोमीकी मैं चिकितसा कहूँगा।'

मेंने कहा — ' शितनो खराब हाळत नहीं है। में अरूर विद्यापीठको अच्छे पाये पर ला दूंगा, और धीमे धीमे शुरे आयोनमुख भी कर दूँगा।' अब मेंने विद्यापीठका चार्ज दिया, तो शुरके अय्यास-कामों खारी,

बद्द औ-काम आदि तो शुरू किये ही; साय ही 'म्राम-सेवा-दीक्षित' की नयी श्रुपाधि स्थापित स्थले शुक्के किश्रे भी विवाधी तैयार किये । शी बदलमाश्री मेहता और सर्वरमाश्री पटेळ श्रुवी ग्रामसेवा मन्दिले आदि-सिव्ह हैं। यब ब्यानवे ही हैं कि किन दोनोंने मामसेवाका काम केहा जकावा है। वबकमाश्रीने अपने को अनुमर्व 'मारू ग्रामकृं 'है। अपने को अनुमर्व 'मारू ग्रामकृं देश में मारू मार्क विद्यापमें दिये हैं, वे किसी श्रुपन्यास-कैसे रोगोक्कारी मालूम होते हैं।

# 96

हिन्दुस्तान छीट बापूकी बहुत दिन नहीं हुओ थे। किसी कारण बच शुन्हें बमको काना जहां। वहां सुवार आ बचा। वे देवांकस्माओंकि मणिवुक्नमें ठर्ट थे। वहां महारवेष्माओं शुनको वेवामें थे। केक दिन सुवार फिराना च्या कि धनिन्याद हो गया। रातको महादेवमाओंकी कमाकर कहने छो — 'महादेव, वे बमाछी छोग कछकतेमें कार्कीक मामसे बाल्यायोंके मनिद्रामें पशुन्ह्या करते हैं। जिन्हें कैसे समझावा जाय कि पह पर्म नहीं, महा अवस्त्रे दें एक, हम दोनों जकर सवास्त्र क्या हुं यून्हें रोकें। चिर चिट्ठ हुई वे बंगाओं मासक वहाँ हम पर टूट पढ़ेंगे और हमारे हुक्के दुक्के कर कारोंगे। जिल्ल पशुन्ह्यको रोकनेमें यदि हमारे प्राप्त करेंगे कार्यों को वचा दुत है है' पर बात मेंने महारोक्षमाओंने हैंदुई ही शनी है।

महासका सन् '२६ का कवित अधिवेदान या । हा। श्री श्रीनिवास व्ययंगारजीके मकान पर ठहरे थे । ये ,हिन्दू-मुस्टिम शेकताके निस्तत अंक मसविदा तैयार करके बापुकी सम्मतिके क्षित्रे कार्य । अन दिनों बापु देशकी राजनीतिसे निकत-से हो गये थे। ये अपनी सारी बाहित खादी कार्यमें ही स्माति में । यह मश्यदा अनके श्रायमें आया, तो वे कहने लगे- किसीके भी प्रयत्नसे और केसी भी द्यां पर हिन्द्र-मुस्लिम समझौता हो जाय ती मंजूर दे । मुझे अिसमें क्या दिखाना है। फिर भी वह मस्यदा बापको रियाया गया। शुन्दीने सरसरी निगाइसे देखकर कहा — 'टीक है।' शामकी प्रार्थना करके बापू अस्दी सो गये । सुबह य<u>ह</u>त जस्दी अंदे । महादेवमाश्रीको जगाया । मैं भी अग गया । कहने स्त्री — यही शस्त्री हो शयी । कस शामका मस्विदां मैंने प्यानसे नहीं पत्रा । यों ही कह दिया कि ठीक है। सतको याद आयी कि सुसमें मुसलमानीकी गो-क्य करनेकी आम अज्ञाजत दी गयी है और हमारा गौरखाका स्वाल यों ही छोड़ दिया शया है। यह मुससे कैसे बरदास्त होगा। वे गायका बच करें, तो इम अन्द्रे जारदस्ती तो नहीं रोक छकते । लेकिन शुनकी सेवा करके तो अन्हें समझा सकते हैं न है में तो स्वराज्यके लिओ भी गीरखाका आदर्श नहीं छोड़ सकता। खन लोगोंको जमी जाकर कह आओ कि वह समझीता मुझे मान्य नहीं है। नतीया चाहे जो कछ भी हो, किन्तु में बेचारी गायोंको किस तरह छोड़ नहीं सकता ।

सामान्य तीर पर कैशी भी हास्तर्म बायुकी खाषाजर्मे सोम नहीं रहता, वे शानितसं ही बालते हैं। लेकिन भूगरकी यात नोलने समय वे शुरोतितन्ते मालूम होते थे। तिन मनमें कहा—'आहे यत महत्वारं कर्नु रूपशिता वर्ष। महाज्वलामणेमेन सौ परित्यवनुष्टवताः ॥' बायुकी साह्य जीती ही थी। सित् भेनी बेतेन्टने होमस्त्यं खीमकी स्थापना की और हिन्दुस्तानमें राजनीतिक आन्दोलन जोरीते चळाया। स्रकारने कुट्टे नक्सकेद कर दिया। अब असके लिन्ने स्था किया ज्याय, यह चीचनेके लिन्ने भी संकरणक नक्स पापूर्व पाण आये। यापूर्व अर्थे स्थापसहती दिस्मीरेश करनेवाला पत्र लिखा। यापुर्व भी चीक्सकामाओंने प्रकाशित कर दिया और सम्प्राहरू

तैयारी की। यह क्य वेप्पकर सरकारने मिसेस् अनी येसेन्टको गुक्त कर दिया । फिर तो आन्दोलनका रूप हो बदल बया । असहयोगफे दिन आ

68

आध्रमको स्थापनाके। दिन थे । इत कोचरको चालेलें रहते थे । अपनी रंस्पाने लिन्ने चन जिकदा करनेंके ठिन्ने प्रोफेसर कर्वे अहमदावाद आपे थे । ये बायुसे किल्ने आध्रममें आये !

आप था। य बापुस प्रसन्त आक्षमम आय ! • वापुने सब आभ्रमवासियोंको अिकद्वा विद्या और रूपको अन्हें सार्थाग नमस्कार करनेके टिको कहा ! फिर समक्षाने छगे — "गोखडेजी दक्षिण एकता । में पीरोध तो बरता हूँ हि सत्य पय पर ही चहूँ, ऐकिन राजनीतिक मायलेंसे कभी कभी अवन्य होत्ते निकल ही जाता है। में जिनतां भी जानता है, शुनमें तीन आदमी पूरे पूरे एसवादी हैं: ओक प्रोफेटर करें, दूखें भारताब लगादें (ये अय-निनेषण गाय करते थे।) और तीसरे . . . ! आमे योले — 'सत्यनित्र लोग हमारे लिंगे तीमें-जैते हैं। सत्याद आसमणे स्थापना सत्याने शुपासनांक लिंगे ही है । जैते आसममें कोशी स्वानित्र मूर्ति पंचारे, तो हमारे लिंगे वह मंगल दिन है।' वैचार क्षें तो गायुवाद हो गये। बुछ कराब ही नहीं है सके।

अक्तीकार्मे आपे थे, तब मैंने भुनते पृष्ठा या कि आपके मान्तमें सन्यनिक्र रोग कीन कीन हैं। अन्होंने कहा था कि में अपना नाम तो देही नहीं

८२ सन् '३०में में यरवड़ा जैल्में बायुके साथ रहनेंके लिशे मैजा

" कहने रूपे -- ' गांधीजी, आपने मुझे अच्छा होंपाया । आपके सामने में

कीन चीज ईं ? '

राया । में अपने लाथ कापी धुनियाँ ले गया था । वहाँ मुझे याँक महीनेंद्र वयादा नहीं रहता था । मेरी धुनियाँ अितनी थीं कि याँक महीने मुझे बाहर के मामनोक्त अन्यत नहीं रहती । लेकिन हुआ यह कि हुए ही दिनोमें एकारने भी बल्लममाश्रीको भी यरवा के लेकिन हम यह कि हुए ही दिनोमें एकारने भी बल्लममाश्रीको भी यरवा के लेकिन हम मिल मही शकरे में । मापूको अितमा मही कि से पार्ट के पार

आया। शुवर्गे लिखा या— मेरी सब पृतिबाँ स्वय हो गर्या है। जापके पास कुछ हों तो मेल दीजिये। ने बल्लममाओ सव ख्य कातते ये। जब बस्तर साली मिल्ला, तब या तो अपने कर्ममें रोश्स्त ता स्टब्स्त रहे या प्रिस्त स्वत या तो अपने कर्ममें रोश्स्त ता सहस्त रहे या प्रिस्त स्व क्षाति । शुनकी मांको मी कातने से ख्य क्षाद्व भी। वे अंधी हुकी तो भी कातना नहीं छोड़ा या। पर्के क्षाद्व भी। वे अंधी हुकी तो भी कातना नहीं छोड़ा या। पर्के

अक दिन मेजर मार्टिन (सुपरिष्टेंग्डेण्ट) बल्लममाओकी चिट्टी छे

ऑगनमे टइलते, तो अनका रूप बार बार दीवालके अुष पार ही

जाता था।

नायों तो लेकर कात ही बालती थीं। जैसी मैंकि बेटे जो ठहरे।
बायूने मुझे पूछा — 'काका सुरुगरे पास पुनियों हैं।' सैने "
कहा — 'चाहे जिननों। वेजिय मुझे सुनकता नहीं आता। यह है हैं
तो में क्या करूँ।' जिससर पायूने कहा — 'में द्वारे दिलाजुँगा,
नहीं तो में मुनियों चना हुँगा।' मेंने सीसता ही पस्प, लेकिन

कारोंको अपनी अपनी पुनियाँ छिपाकर रखनी पहती थीं । कहीं मिल

मेरे मनमें बर तो या ही। छव पुनियाँ वस्त्रममाओको भेन दी गया। अब पापूने पढ़ोठिए कमरेमें सब सत्ताम सजाया। छहे धुनकनेकी

कला सिलायी। मैं घोड़े ही दिनोंगें तैयार हो गया। लेकिन शितनेमें यारिश आ गयी। इनाकी नमीफे कारण तींत दीली

हो जाती थी। हमने अलाज वोचा थुप निकले तो पीजनको और सजीको भी धुनमें रखा जाय। मैंने वह किया भी। लेकिन बारिस तो खुद होती थी। हमारे किमे दोज थुप नहीं निकलती थी। फिर हमें खुसा कि हमारे ऑगनमें पायरोतिको मुद्दी है, जो अंग्लो जिल्लाक कैदी लक्के चलाते हैं। मैं शामको अपना पीनन और सजी मंदिक पास रख साने लगा किसते तो से खुक्त करना के लेके

पायादाका भाग हु, जा अपना आवाज्यन करा उन्हरून चलात है। म शामका अरुना पीनन और रूओ महीके पाय रख बाने स्था। किससे तोति तो सुख कर टनक पन वाती, देविन शुक्ते अहे हुने बत्तुओंकी नैसे वैदाया जाय। किर मुपाय सुझा कि श्रुत पर कपूत्रे नीमके पने पिने जाये। अक दिन वापूने देशा कि में चार पाँच पसेकि किशे पूरी दस्ती

त्तां हैं, तो कहते रूपे — ' यह तो हिंगा है। और रोग न समझे रेहिन हुम तो आकानींदे समझ सकते हो । ये चार पते भी हमें पेहते खान मार्गामांद्र हो तो हो चाहिते । हुम तो पूरी टहनी तोह खाते हो!'

बनाकर असपर नेताओंको बैठाया गया । चारों ओर लोक समुदाय समुद्रं-जैसा अम**र** रहा या। अन दिनों लाअुष्ट स्पीकर नहीं या। आवाज दूर तक पहुँच नहीं पाती थी। स्त्रेग तो नयी आशासे पागल वन गये थे। अन्हें केवल गांधीजीका दर्शन करना था। समाके प्रारम्में ही लोगोंकि बीच अंक गाय घुस आयी । सभामे गहबड़ी मच गयी । • बापु अितना दी कह पाये कि ' आए यहाँ मुझे देखने नहीं आये हैं। स्वराज्यकी आवाज सुनने आये हैं ! " लेकिन अस हो-इल्लेमें कुछ भी सुनायी नहीं देता था। बापू कुर्सीपर साढ़े हुओ। यह देखकर पागल लोग और भी पागल हो गये । वे टीलेकी ओर पेंसे । वहाँ शैसा अन्तनाम नहीं या, जो लोगोंको कार्ट्में रख सके । मुझे तो बायुकी जानकी भी चिन्ता होने लगी । शतुओंसे यचा वा सकता है, लेकिन अन्धे भक्तोंसे कैसे यचा जाय! पेंसनेवाले लोग टीलेपरके संडपके खम्मे पकड़कर अूपर चढ़नेकी कीशिश करने लगे। यह तो साफ या कि कहीं अेक भी खम्मा फिसल जाय, तो सारा महप नेवाओंके सिरपर आ गिरेगा। बापू परिस्थिति समक्ष गये । द्वरन्त ही वे कुर्सीपर खड़े हो गये । भेक क्षणके अंदर अन्होंने चारों और देला और दो तीन कुसियोंपरसे कृदकर जिन तरफ सभाका विस्तार कम या अस शरफ मीहमें कृद पहे।

असके बाद ओक वही समा हुआ । मिटीका ओक अूँचा टीला

भीर होगोंको करेसे इटावे हटावे तीर-से भीड़ चीरते हुने बाहर निकल गपे। किसीकी पता तक न चल पाया। मैंने क्य कुर्सी पर खड़े होकर चारों और ध्यानसे देखा कि यापू कहीं नहीं हैं, तो मैंने भी समारयान छोड़ नेकी तैयारी की। लोगोंने जब देशा कि गांधीजी समामें नहीं हैं, तो मीहको छँटनेमें देर न स्थी !

मै यही कठिनाओसे घर पहुँचा । देखता हूँ सो बापू अपने कमोर्मे र्येडकर आरामसे खत लिख रहे हैं, म्बनी वे समामें बये ही न हों । जब मैंने वापूमे पूछा कि आप कैसे आये ! तो वे कहने रूपे - 'भीड़ है बाहर आते ही देग्या कि किसीकी गाडी जा रही है। मैंने शुसे रोक हिया । असीमें बैठकर जिम मुकामपर आ पहेंचा।

गुकात विद्यागिको निवासक सहलहाँ बैठक थी। बाहुकी अपूर्ण सुरास्यित ऐना या। भुनेते लिने सवारी द्यावद समयद नहीं पहुँच सकी थी। बादु भयद पाउन्ते कावन्त आग्रही हैं। स्वारी न पात्रद आग्रममें वैदल चल पहे। लेकिन समयद करी पहुँच सकते थे! समय करीर करीड़ होने आया या और आग्रममें विद्यागित काकी हुद था। श्रीचका सत्ता निका होनेसे को भी सवारी मिलना भी समयव न या।

कुछ दूर चलनेके बाद बायूने सस्तेमें देखा कि केठ खादीभारी सायकल पर जा रहा है। बायूने असे नेक लिया। कहा — 'सायकल दे दो, प्रसे

विद्यापीठ बामा है 12 असने चुपचाप सायक्ल दे दी ।

बाद् शायद कभी दक्षिण अजीकामें बादकचर बाद होंगे। रिन्दुस्तानमें कभी मीका ही नहीं आवा था। यह, वादकच्यर खाद हुने और दियापीठ आ वहुँचे। वादको वास्तर आतं देखकर हो आवर्ष हुआ है। किन्दु अक छोटी-ची भोती पद्ने, नमे बदम, काफकच्यर खार बादुका को हरूप देखा, यह अपनी क्रिन्द्रशीमें किर कभी गर्शी दियापी बेता!

#### 20

सन् १९४ के प्रारम्भं वाषु यस्त्रा केवले शीमारीके कारण करनी हूटे वे । मैं भी अपनी जेक खालको राजा पूरी करके अर्थे मिलकों कि किन्ने पूर्वा पाना । हमने छोटे बच्चोंके लिजे गुज्यतीकी जेक साक्योपी बनायी थी । अपना नाम रखा था 'चारुनामाड़ी'। शुक्तको यह सूची थी कि बर्णमालां न्हों चार अद्यर शीखते ही बच्चे धान्द भी एकने करों। हर पुत्रपर वैख्य थे। सारी कितान राज रिस्ती आर्ट पैपर पर कानेक रागों छानी पार्य था कानोनों हमने नुक्क कहर नहीं रखी थी। बच्चोंको अद्यारेक पिरंपर पाँच-पाँच आनेमें बिकती थी। अलक गुक्सावने ख्व स्वागत किया या। चूँकि अलको सारी करवान कीर असके हर प्रक्रिकी निगतानी मेरी थी, 'अलिकेश पुते अलपर कुळ अभिमान भी था। अक दिन मेने बायूरी पूळा — 'आपने 'चारूनगाही' देखी हो होगी।' अन्होंने कहा — 'हाँ, देशी वो हैं। हैं भी सुन्दर, ठेविन चिक्ते किशे बनायी हमने यह हैं राहूंगे पिखाके आचार्य हो न हैं स्ते सुन्दर, ठेविन चिक्ते किशे बनायी हमने यह हैं राहूंगे पिखाके आचार्य हो न हैं स्ते सहित किशे वनायी हमने यह हैं राहूंगे पिखाके आचार्य हो न हैं सुने रहनेवाले करोगों कोगोंकि वन्वोंको विधादान देनेका मार हमपर है। आजकी बालगीपयाँ अगर केर आनेमें मिळती हों, वो दुग्वारी पालगीयों दो देवेंगे मिळनी चाहिये। में तो कहूँगा कि केर पैरोमें हो चर्चों न सिले। दुग्वारी चीक गाँच आनेमें भी कहूँगा कि केर पैरोमें हो चर्चों न सिले । इस्ते पीच जाने लादे कहूँकी हैं। यह तो में देख रहा हूँ। छेठिन मरीव गाँच आने लादे कहूँकी हैं। यह तो में देख मोह सो या हो। अहमदाबाद आकर स्पविस्त काराज और सा-मोह सो या हो। अहमदाबाद आकर स्पविस्त काराज और सा-

-साय सुरुचिकी भी दीक्षा मिले यह अद्देश्य था। अंक अंक प्रति

याक्त्रीयां दो वेतिमें भिक्त्मी चाहिये । में तो कहुँगा कि अक वैसेमें ही स्प्तों न स्थि । मुस्ति चीन पाँच आने स्था कहुँता है यह तो में देख रहा हूँ । छित्रन प्रश्निय गाँच आने स्था कहुँत । है अपने अन्येयन्तर क्ष्मित । हार्लेकि अत वीक्ष्मा मेह तो या हो । अहम्बन्धाद नाकर स्पविरों कागन और रा-पिसी स्थाहिक आग्नह छोड़कर अुक्ता भेक नया सस्करण निकाला और असे पाँच वैनेमें बेचना छुक किया । छेकिन फिर भी असे छेकर बादूने पांच आनंकी हिम्मत नहीं हुआं । यापूरे अख अुकाहनेका मुसपर जितना असर हुआं हि हुआं मायानका जीवन चरित्र, जो विद्याधिककी ओरसे दाओ बरपेमें विक्रमा या, आगे कर नया सस्करण निकाला गांचा तो कागन और एयाओका क्षा भी एक्टी के वर्ष हुकने आठ आवेमे वेवा । फर्जी कर वार्षिक क्षा भी एक्टी के वर्ष हुकने आठ आवेमे वेवा । फर्जी कर वार्ष क्षा भी एक्टी वर्ष हुकने आठ आवेमे वेवा । फर्जी कर चार्री करा में कि

गुजरातमें जितना विका कि नवजीवन प्रवाधन मन्दिरको गुछ भी पाटा

-नहीं आया।

याष् जिल्ले बातचीत करते हैं अुल्ले रहनसहन, अुल्के धर्म, अुल्को रचि क्षरचि, धनका यही सायधानीसे न्ययाल रायते हैं।

अंक दिन अंक जीसाओ भाजीका पत्र आया । अुष्ठमें अुन्होंने स्वदेशीके बारेमे सवाल पूछा था ।

यावृत्ते अरायमें लिना — 'स्वदेशी यमें याशिरल्के अंत्र अपदेशका ही असनी समस्य है। ओला मसीहते वहा है न कि 'केशा प्यार अपनेपर रहता है, मेना ही प्यार अपने परोसीयर रच्यो 'हैं अब कोओ आपनेपर अपने परोक्षेक्ष दुकानदारकों छोकर किनी दूरके दुकानदारसे चीक यमीहता है, तो यह अपना पकोशी वर्म मूलकर स्वार्यके नया ही जिजनी हर जाता है। अनके परोची दुकानदारने जो दुकान सोली नी अपने जिर्दामिक्क प्रावर्थके आपारपर ही ल्योली है म है स्वदेशी प्रमे करते है कि पहारीका ग्रावर्थके आपारपर ही ल्योली है म है स्वदेशी प्रमे करते है कि पहारीका ग्रावर्थके आपारपर ही ल्योली हमा होह सत करते।'

बापका बह कत पहनेके बाद ही 'अपने वहासीसे प्यार करों 'का

पुरा अर्थ में समझ पाया ।

#### وا2

जैला ही लेक इसरा शुदाहरण है। मीरानरून ( Miss Slade) के किसे या 'आश्रम अमनाविंग्का ओरबी अनुवाद पर रहे थे। मार्चनिके बाद रोज बोडा योडा स्मय देकर अन्होंने 'आश्रम अननाविंग्का पूरा अनुवाद पर द्वारण था। लुग्में लेक स्लीक है

ण जय करणाब्दे भी महादेव शभी।"

हीते सरहराके आपेओं अनुवाद भी देखें हैं, किये भी हैं। 'जय जय'का सीघा अनुवाद तो है Victory Victory, लेकिन वापूरे दिया Thy will be done 'जा मैते पूछा तो कहते लगे — 'मानानका वित्य की विश्वमें है ही। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदयम काम, मोच बतेतावी ज़िजय फिल यहा है वह न मिले, वे हट जायें। मानी जैसी शोध्वरकी शिच्छा है, वैसे ही कमें हम करते बावें। शीसाशियोंके लिखे Thy kingdom come या Thy will be done यही अनुवाद हो सकता है। प्रार्थेना तो हम अपने हृदगमें 'मगवानका विजय हो' शिसीलिओ करते हैं न हैं'

66

सरदश लेलका लेलरा मि० विवन शेक आयरिशमेन या। रोज शामको इमारी खदर पृथमे आया करता । आकर बैठता तो कुछ न छुछ वाते होती हो। शेक दिन बायुषे कहने क्या — 'में गुकाती सीलना चारता हूँ।' बायुने कहा — 'अच्छी यात है।' वह रोज ग्रामको बायुते

पारण है। पर्याप प्रतान पहने तथा। और बायू भी असे समय बैफर प्रेमसे पहाने तथे।

केल दिन असके जानेके बाद बायू मुझे कहने तथे — 'मैं जानता हैं कि मेरी अपेखा द्वम जिसे अच्छी तरह पड़ा सकोगे। और

मेरा समय भी बच जावगा। केकिन असकी इवस मुप्तसे ही पत्रनेकी है। ' बादमें बह सुबह आने लगा। केकि दिन वह नहीं आया। इसे सुष्ठ आरचर्य हुआ। मेने तलबंध की। कारण मालूम हुआ। इसी

दित्र भोजनके बाद भेने बापूको कहा — 'मिठ विवन करू वर्षो नहीं सावा, शुस्का कारण में समझ गया। करू सुबद यहाँ शेक पाँची थी। शुसे वहीं जाना या। शिक्षकिशे यहाँ नहीं आया।'

श्रेत बहु। आता जा । १००००० वर्ग कार्यप्त हो गये । अनुका चेहरा घटल मेसा बाक्य कुनते ही यापू अल्लस्य हो गये । अनुका चेहरा घटल गया । कहने हमे — 'कैमा स्थाना है कि लाया अब अभी बाहर निकल

आयेगा।' वापु आनते थे कि जहाँ हम नहते थे, वहाँसे फाँसीकी जगह नन्नदीत ही थी। अपने नज्योक ही कल अक आदमीको फाँसी दी

गरी, यह मुनते ही अनो मनमें अवका चित्र खड़ा हो गया और के असे असरप हुने कि मैं घरग गया।

क्षेक दिन मि॰ निवनने बापूने कहा — 'गुजराती लिखावट में बारवार , पर स्रु, शिसल्जि आप कीओ बाक्य मुझे ओरू कासकपर लिन दीजिये। बापूने लिख दिया — 'कैदियों पर प्रेम करो और अगर किसी कारण

मनमें गुरुत का जाय, तो धम न्या कर चान्त हो आओ ।' यही मि० क्विन बादमें जर विमापुर जेरूका मुपरिन्टेप्टेप्ट हुआ और गुजरातके राजनीतिक कैदी वहाँ गये, तब किसी प्रधंगनर अवकी

बहुत गुम्ता था गया और बाबनीतिक कैदी भी असमें अितने चित्र कि शायद गोली भी चलानी पहती । हेकिन मि० क्विनकी नेयमें यापूका लिखा वह गुजराती बान्यवाला कागज या । असने असे वारवार पत्रा । धान्त हुआ । अुनने सत्यामहियोंस माफी तुरु माँगी थी । क्रिसी सरह, मुझ याद आता है, अेक समय जैलके अेक र्जेन्त्रो शिन्दियन नीकरेने वापुमे autograph (स्वाधरी) मौँगी। शापने लिख दिया - 'It does not cost to be kind.' अस बवानने मुझे अनेक बार कहा है कि वह बाहब पड़नेक बाद श्रुसका स्वमाव ही यदल गया है।

## **८९**

मुझे खब रोग हुआ तो में स्वास्थ्य लामके लिओ पुनांक पास सिंहगढ़पर जाकर वहा था। स्वास्थ्य सम्रातेषर आध्वमें आकर रहने स्त्रा। डॉक्टरकी सलाह थी कि बुछ महीने में आराम ही करूँ। आअममें पहुँचे मुझे कुछ ही देर हुआ थी कि अक लड़की यालीमें

अच्छे अच्छे कुल लेकर आयी । कहने लगी — 'ये बापूने आपके लिओ' भेते हैं।' मेरी आँखोंमें औंसू आ गये। वह आगे बोली — · यापूने हमें वहा है कि काकारे पास रोज जिसी सरह कुल पहुँचाती रहो । काकाको पूर्लिस वहा प्रेम है । 3

बापुभी रोज कमी न कमी वक्त निकाल कर मेरे पास आ ही स्राते थे।

'बायुजी, प्रोफेसर आज्या छे।' (आध्रममें धी जीवतराम कुमलानीको प्रोफेसर कहते थे।) सुनते ही बायुने देवदाससे नद्दा—'देवा, जाकर वा से पूछो कि दही है या नहीं है प्रोफेसरको दही तो जरूर चाहिये।

अिसी तरह और अेक समय आश्रमके छड़नेने आकर वापूसे कहा ---

न हो तो कहींसे नीष छे आओ, और कहीं नहीं तो काकाके पर अबर मिलेगा।? वापुत्रा प्रेम सेवामय है। इर मतुष्यका सुख दुःख पूरा पूरा समझ क्षेत्रेकी अनवी स्वामायिक इत्ति है।

कलका जुनवा स्थामाथक शरा है।

के अंक दिन यायका जेकमें सैने वाष्ट्रको कुम्हरेकी शाक अनाकर दी
कोर मैने नहीं हो। कुछ स्थानेक बाद कहने रूपे — "सुद्दे। साह्यम है

कि सार्वे कम्बदेसे अविच है। लेकिन आजका कुम्हका कुछ और है। योष

लाकर तो देखो ।' अस्वाद बतकी दीक्षा देनेबाले वापूकी ओरसे कोओ चीक खाकर देखनेका आग्रह अंक अकीव बात थी। मुनके च्यानमें भी बहु मत का गयी। कहने लगे — 'कुष्टदा भी कितना मीठा हो सकता है, अिसका अनुमय करनिके लिशे ही मैंने द्वारें खाकर देखनेके लिशे कहा है।' यही मुक्ते अंक पहले की बात भी बाद आती है।

हिती बाएमें में बादूने पास गया था। वहाँ कोसी सबबन आपे और शुर्लोने बादूने सामने बुक पत्न रखे। शुराने चीकू बड़े अच्छे दें। पापूने द्वारत दो वहे वह चीकृ विकास्त्रर मुझे देते हुने बड़ा — काका, वे दो चीकू महादेवको वे वो। मुद्रो चीकू बहुत एक्टर हैं।' महादेवमाओं मेरे पड़ोस्म ही खते थे। मैं शुर्लेक पास मागा और कहा — 'महादेवमाओं, में आफो लिंग्ने प्रेमका सन्देश स्वाय हैं।' चीक्

सन्देश है ।

सापूरे सर रिचार सुरुपारी होते हैं। जीवनता केक भी आग या अग्र कैया नहीं, जिल्लार अुन्होंने विचार न दिया हो। अनते मित्र केल्लार्रेफ, जो कि कर्मन यहूदी थे और आर्क्टिस्ट होनेके कारण द्यार समाते थे, हमेग्रा वापूर्त कहा करते — 'आपकी कोओ बात दि कि सीके मान्य हो या म हो, केकिन यह हर आदमी देख सहता है कि सुन्हें पीछे आपकी विचारणा तो होती ही है।"

अित बातक अनुमय मुझे भी आअसमें आते ही हुआ या। आध्यका मात मुसे विकट्मल पटन्द नहीं आता या। अह दिन सिने वादूरों कहा — 'यह सात है या गारा है हम नेता सात कभी नहीं लाते !' यादूने हैं हक्तर कहा — 'थे तो से भी जानता हूँ। पहले जितका स्वाद तो तेला देगे। !

भिमीके साथ पित प्रवचन शुरू हुआ

ेलगाओ आत चाहिय मोगरेजी कही-नेला । वहले ही मिलका पालिय हिया हुआ बाबल लेते हैं, जिल्लार से खारा पीईटर तल खुतार लिया जाता है। ब्रह्म साथ पीईटर तल खुतार लिया जाता है। ब्रह्म साथ पीईटर तल खुतार लिया जाता है। ब्रह्म आत विकर हो जिलारेज पानीसे जितने हमें पाले हैं हिए पूर्वाल हो। ब्रह्म के किए जिलारेज पानीसे जितने हमें पाले हैं कि पीई दूरत जीर भी तल तिरुक्त जाते हैं। शिर दूराल गेर जो माँड रहता है जुसे भी निकाल देते हैं। जिल तरहसे चावक में विकर्क मिल करते खाते हैं। अस तरहसे चावक में विकर्ण मिल करते खाते हैं। वह भी अपर पूरा पत्ता हमा न हो, में वरायर वनाया नहीं जा सकता । और आवश्यक्तारों अधिक लाया आता है। वाले ही नींद जाने लगती हैं और पिर परियम-नेपी तोंद निकल आती है। आक्रममें हम जिल तरहका चावल नहीं पकतो हैं। पहले तो हमारा चावक होता है हमका जुटा। जुते हम पोते में योहा ही हैं। किर पानीम रस्त जोहते हैं। वादसे जिल तरह को हैं पहले पता हैं। किर पानीम रस्त जोहते हैं। वादसे जिल तरह पहले दें दिन अपना हारा माँच और पानी सुधीमें समा जाये। पकनेने बाद सी

रहता है। चीनी न डाब्ये हुओ भी बह मीठा ब्याता है। कम लाग जाता है। अधिक पीष्टिक होता है। और तोंद नहीं निकल्ती ।' अतनी यन हलेले हुननेके बाद मुक्तों भी अपना जागी और मैं

अैसा घोटते हैं कि विलक्ष खोवा वन जाता है। वह स्वादमें अच्छा

जितनी बच दर्शके हुननेह बाद मुक्तां भी श्रद्धा जागा आर म भी श्रुष्ठ मातमें रह केने क्या । बादमें जित्ती मातमे प्रदेत भी सब ग्रुण मालूम होने को और मैं श्रुपका बन्ना हाभी बन गया !

ें। अक दिन मैंने बापूरे पूछा — 'आज जिसे गांधी टोपी कहते हैं, बढ़ी आपको कैसे परज्य आयी !' बापू कहने रूगें — 'हिन्दुस्तानके

चोचते मुद्रे काभीरी टोपी अच्छी लगी । अंक तो है अुम्दा और हर्नी, बनानेमें तक्तजीफ नहीं और घड़ी हो सहनेके कारण हम असे देवमें मी

रस सकते हैं और सन्दूर्कम भी दवाकर रस सकते हैं। कारमीरी दोपियाँ जूनी होता हैं। मिने सोचा कि वे सूती कपड़ेकी ही बननी चाहिये। फिर दिचार दिया रफका। कीनसा सा सिरसर सोमोमा। जेक भी सम्बन्द नहीं जाया। आग्विर यही निगंद किया कि सफेद ही समसे जच्छा रा है। यहीन मो अगुगर बन्दी: दिलावी पहता है और मिनकिने असे घोना ही पहता है। जुनसे फोनेमें भी तकत्वीक नहीं। टोनी पहतेदार होनेके शना अनाने मुखरीते बुक्तर में जुन्हें मिलित करता हूँ यानी बाइंस् भारतारत देनेवाल बर्चेल कम कर्क अन्दें निवित और सहस्रय क्यांने बाटे यांने प्रशास है। क्या बही मेरे परिश्वमा कर है! में जो छिउ है रहा है, अुने राष्ट्रीयवाण केवल क्या हुआ है रही, हैकिन जिल्हें मेरा करतान केते होता!

भियके बाद हो मैंने दिवापीटने शामसेवा-दीधिनोंका सम्यागकम गारी किया ।

## ९४

सायूषी केठ बहन हैं। बायूने का बहित्य अवनेकामें आध्या गोर्टा, तो अपना उन्हेंस बहुँदि आध्याको वानी देशको दे दिया। कर हिन्दुस्तान आप, तो सप्रींनी अपनी विश्वकृत्यते वरना हुक भी ठोड़ दिया। दिनेदारों है हिनाद सुरकी किस्तायुड़ी पर दी और अपने नारों रूड़कों है हुनाधर भी भुखर करना दिये। बिश्व तार वे यूण अव्यवन यन गये।

भार गोकी उद्दम (बायुनी बदन के खर्चेंडा क्या होता! खानारी कार्मीक किमे बायू कभी निकास माँगल नहीं हैं। दिर भी शुरहींने अपने पुपनि मिन क्षेंक प्राणानीनन मेहतारी पह दिया कि गोकी बहनकी मासिक १० स्थाप भेजा करें।

मुछ दिनों बाद गोती बहुनहीं एकती विषया हो गयो और सैंकि हाय रहने लगी। गोली कहनने बाहुकी पिला कि अब सम्बां वह गया है। असे पूग फरनेंके लिशे हमें पर्वाधियोंका अनार्य पीधनंत्रा काम करना पहता है। बाहुने अलार्या हिल्ला— 'आटा पीधना बहुत ही अच्छा है। दोनोंका स्वाह्म अलार्या हिला— 'आटा पीधना बहुत ही अच्छा है। दोनोंका स्वाह्म अलार्या हहेगा। हम भी आक्षमंत्र आटा पीखते हैं।' और लिखा— 'अब की चाहे द्वार दोनोंकी आक्षमंत्र आकर रहनेका और बने से जन-सेवा कहनेज हम आपिकार है। देशे हम रहनेका और बने से कर-सेवा कहनेज हम अपिकार है। देशे हम रहनेका दुवा मी रहेगी। ये मह पहला है।' ्जो सहन आदा पीधनेकी सजूरी कर सकती है, खुले आश्रम जीवन कटिन नहीं मादूस हो सकता । ठेकिन आश्रममें तो हरिजन भी येन र श्रुतके साथ रहना, खाना, पीना पुराने डंगके कोमोंसे कैसा हो !

बह नहीं आयी ! सिर्फ अेक समय बायूसे मिलने आयी थीं, तब मैंने खनके दर्शन किये में ।

### ९५

आध्रमते प्रारम्भकी बात है। इस कोचरमें रहते थे। इसारे गैगलेके शासने रास्त्रेक अस पार अस कुआँ या, शुरुरो पानी लाते थे। आध्रममें कोजी नीकर तो ये ही नहीं। हार काम इस ही करते थे।

सामूको थीच श्रीचमे बग्चडी जाना पहना था । तीवर बर्जेकी ग्रेगानिते, वारी रात नीव नहीं, फिर दिनामर काम और रातको लोना। रात में में मानता था कि बाधू विस्तर पर जाते हैं। वो जाते होंगे, लेकिन वैद्या नहीं था। वहीं भी बक्ते छाच अस्ट्रस्पता निवारणपर चर्चा पड़नी। जाशनमें अंक हरिवन कुदुश्य दास्थिल हुआ था। बाक्ष पड़ने हा जाते होंगे स्ट्रान पह रात विश्व के पह हो। वे कहते — 'आअममें स्ट्रान पाह्नो यह भी नेते सहन हो! वे कहते — 'आअममें स्ट्राणत नहीं चल सकती। अगर हाईदे यह भेदभाव एजना है, तो राजकेट जाकर रहे। मेरे शाय नहीं रहा वा वकता।' पड़ी रात वक्त हो मेरे शाय नहीं रहा वा वकता।' पड़ी रात वक्ता। है से सहते से से सहते होंगे से पड़ते ही समावाह, देवहाल भी आको समझते — 'यह तो ही प्रमुख कुटते ही प्रमुख हैं वहाल में आको समझते में पड़ी में पड़ित करनी हैं।' अपने सम्मने देशमें देश जार हमी हमा हमेरे पड़नों हैं। अपने समझते मार्गर देशों की वा सन्ति हैं।'

जिपार इसारा जुर्जेसे पानी भरनेका कार्यक्रम छन्द होता । मापू भी केक पड़ा टेक्ट आते । केक दिन मेंने पापूले बड़ा — 'भारूमी, खाक सतको आएको नींद नहीं मिली । आएके स्टिस्नें भी कारण और एक्ट हैन्देंके बारण आदमी सुपरा दिल पहता है। यह छार नियार करने मैंने बद टोरी बनायी। अमल्पों तो हमरे हैतवी आयोदगर्भ हिंगे एमें गोल्य हेट ही पलन्द है। पुराते मिरबा, ऑं मेंदा और गादनका रथाण बस्ता है। लग्डीके बेरबा होनेंके कारण हल्का और टेडा रहता है। मिरको मुक्त हला भी लग सहती है। आज जो मैं असका मनार नहीं करता अपना बारण पदी कि असका आप हमारी सारी पोधाकने साथ मेल नहीं बाता। और धुमोश्यन हमारी होनेंग लोग हत अपनायेंगे भी नहीं। अगर हमारे बारियार अग्र दिलायी मेल बेटा बारें, तो यहा सुराकार होगा। हमारे कारीगर आगर लेंचे तो यह काम कटिन नहीं है।

#### ९२

बापू बर्पा आकर सामनारोमें रहने रूगे, ता वहाँक रूगोंकी हाल्य देखकर आहार पर क्यादा विचार करने रूगे। धाआरमें साक मिल्या नहीं, और मिल्या है तो महैंगा। यह देखकर अुट्होंन गोंबनें कठाउ की कि वहाँ और मिल्या किलने हैं जो गरी। रूगेय ब्याते हैं और को छहरने याआर्थमें मिलनेसे साल सिलने हैं जो गरी। रूगेय ब्याते हैं और को छहरने याआर्थमें मिलनेसे किल में लाते ? तन पिर स्मानवादीम बही साक हैगाया जाने रूगा। पापूको देखना या ति असे साफोर्ने विचली पीट्ट एवं है, और सुनके गुणदेश क्या क्या हैं ! किलने खानेवाले से अुन एवंसे में अपना अपना अनुमन पुल रहेते थे। यादमें सुन्हें एकतेप हुआ कि सुरु साफ वेसी हैं, जो स्मा हिस्से खाने रुगक हैं।

सुष्ठ आफ अंसे हैं, जो छा इथिते साने लायक हैं।
अुन्ती दिनों छोगानिमका भी प्रयोग चला था। छोगानीन कैंगवार्य
जाते। शुन्ते पकाते। पकानेके बाद पीखते। ये खब मातें कभी दिनों
तक चलती रही। अिख बीच छोगानीन पर का खाहित्य भी बाइने काणी
पत्र लिया। छेकिन जान पहता है कि छोगानीनसे खुन्ते विशेष छतोप
नहीं हुआ।

सन् '२७के बादकी चात है। मैबूस्में स्टूडेप्ट्स बर्व्ड फेडरेसनका अपियदान या। क्यापियोक बीच काम करनेवाल अपियदान या। क्यापियोक बीच काम करनेवाल अपियदान स्टूडेंट मॉट्ट प्रस्के अपपाद थे। दिख्यतान जानेपर ये बायुकी सिले वीम तो जाते से किंगी। बाद से सहाकाताका समय मौंगा। बाद दिनम्भ बद्धत दी काममें थे। जिललिओ ताकती सोनेक पांचे सुर्वे १० मिनटका समय दिया। मैं भी विद्यापीडले आधाम गांवा। कुद्दाल वहीं था कि देखें १० मिनटकी बाद या वाते होती है।

भाग औंगनमें सोये हुने ये । यास ही अंक वेंच पर रेपरेंड मॉट् आपर रेंटे । वे अपने सवाक रिल्यकर सावे थे । हरिजन आन्दोहन्से पोमें मुख पूजा । मिछनी कोगोंजी सेवाका क्या वा अबर हुआ है सो पूजा कि दो सवाक अभूदोंने चुले, जिन्ने शुचर मेरे मनमें गढ़ गये हैं। असे सवाल सायद ही कमी कोजी पूछते होंगे।

चवाल: ' आपके जीवनमें आधा निराद्योंके प्रसंग बहुत आते होंगे।

सुनमें आपको थिस चीजते अधिकति अधिक आध्यासन मिलता है।' वताय: 'कोमीकी चाहे जितनी छेडछाड़ हो जब्द पित्र भी जिस देशको अतता अपनी ऑस्टिंगशीन नहीं छोड़दी, जिस्स यातरी मुद्दें। स्वस्ते

पत्त भारतावन मिस्टता है।? यपाल: 'और जैसी कीनसी चीच है, जो आपको दिनसत चिंदित

पानी है और जिससे भाप हमेशा अस्तरथ रहते हैं। बनाए कुछ विचित्र को था हो । साथू अंक क्षण टहर गये, फिर

पोले — 'विधित स्ताकि अंदर स्थामान सूरा गया है, अस पातले में स्मेगा चितित स्ता है।"

. पं प्रभ जोर अने असर शुनात्र में अस्वस्थना हो पया। रिपारिट अकर क्षेत्रा तो सही, स्थेबिन नींद नहीं आयी। मैंने सीचा बुठ आराम करें। पानीरी कोजी चिन्ता नहीं। है दिन वापू क्य माननेपाले थे। शुनिके साथ दलीत करना स्पर्ध समक्ष में और शमदान पानी रिचिने लगे और दूसरे आग्रमवासी सरतन शुठा शुठाकर आग्रमने पानी माने लगे। जितनेमें ही मीका पाकर में जुपनाप यहाँने आग्रममं गया और वार्ष जितनेमें हो मीका पाकर में जुपनाप यहाँने आग्रममं गया और वार्ष जितने होटे-मोटे नस्तन थे हर अहा ला आया और साथमें

दर्द है। सुप्तह मेरे साथ चक्ती भी देर तक पीसी है। आप जाकर

अक्षाभवाती है। यह क्यांकों में बुलता लगा । अर्म में पाने गीवता और वहाँ बरतन परा रि वायुक्त बालर दूबरेगी दे देता । बच्चे भी मेरी सारत समस गर्थ । योड़ दीहरून नमदीक आवर पाड़े होने लगे नेवारे गायु अपनी चारीबी राह है। देखते रहे । किर आध्रममें स्वत्त हैं हैने तायु अपनी चारीबी राह है। देखते रहे । किर आध्रममें स्वत्त हैं हैने तायु । यहाँ केक भी यस्त्रन ल मिला। लेकिन सारामाओं को ढारे ! हार कैसे सन्ति मे । वहाँ छोटे उच्चोंके महानेका अक दर मिल गाया । यही छुड़ा लोये और उद्देने हमें निहंस मार दो । है मैंने कहा — 'शिस भार दो । है मैंने कहा — 'शिस भार दो । हम भार तो हो हो हम भार तो हो । हम भार तो हो ! '

में हार गया और अेक महत्वे आकारका घरा शुठानर छुनके चिरपर रख दिया ।

# ९६ १९१९की जात है। अग्रतसरके अन्याचारके बाद सरकारने

अत्याचारकी जाँच चरनके स्थि हटर कमेटी नियुक्त की। कमिएका अुससे समाधान नटी हुआ । अिस्टिंग कमिसने अस्का बहिरकार किया ।

यहिकारके अल्पाया हम और भी जुछ बन एकते हैं, यह दूसरे लोगोंके स्वायल्य पाहर था। छीरन वापूरी तो ब्रांसिक द्वारा जेक अपनी जीज कमेटी नियुक्त करतायी और जींच द्वार की। शुरू कमेटीमें नियस्कार द्वारा, ग्रोतीलाक नेहरू, श्री वण्डर, अल्यास वेपन्ती, जुद पाष्ट्र कैस अैसे लोग थे। तीन महीने तक जाँच हुआी। १७०० लोगोंकी गवाही ली गजी। अनमे ६५०के बयान प्रकाशित किये गये। अन रिपोर्ट पेदा करनी थी।

पद सात मसाला लेकर थापू आश्रममे आये और रिपोर्ट लिखने लगे । आरयाचारफे बयानोंसे तो वे जुनक बहे थे । रिपोर्ट लिखनेका काम दिनायत चलने लगा । असराया दिन जीर रात चीक्षीकों मध्ये लिखते ही रे । रातको कोओ दो या दाजी मध्ये सोवे होंगे । दोपराको कमी लिखते जिखते जिनते पक आते थे कि हारिर काम करनेसे जिनकार कर देता या । केक दिन मैंने बेरा यार्थे हायमे काम है, दाशिने हापमें कलम है, तकिये पर टिफे थोगे हैं, हुँह खुला हुआ है । कुछ बी क्षण मध्ये होंगे । अकदम चींक कर जुठे मानो कोओ शुनार करते हुओ पकड़े गये हों!

हिमीट पूरी हुआ। कमेटीक समने पेश हुआ। सब लेगोंकि ह्लास्वर सिमेरा बायूने तथ सदस्वीत क्या — 'हमने ह्लास्वर तो किने हैं, छेतिन ताप ही साथ हम बहु भी प्रण करें कि काद तक करने देवाँ और आयाज्योंका होना असम्बद न कर हैं, तथ तक आराम नहीं लेंगे। '

सब सदस्योंने प्रण किया ।

भिएके पादका अतिहास सबको मालूम ही है।

# 919

रान् १९२२ की बात है। सरकारने बायुको मिरफ्तार करके सायसमती जेल्क्से भेश दिया। अुनरर मुकरमा चलनेवाला या। जिन वीचके दिनोंमें बहुतसे लोग बायुने मिलने जाते थे।

चारमती जैल्लों अच्छे वसरे चेल्ले दाहिने कोनेंगें हैं। जिल्हें 'कैंंची रोोली' फल्ते हैं, क्योंकि फॉसीके कैदियोंने वहीं रखा जाता है। बादुको भी बही रखा गया था।

भंक दिन में बापूचे फिटने चटा । जेटने गेटपर मुझे भी अब्बास तैयाजी मिने । वे भी बापूको मिटने हो आये थे। गेट पार करने याजी शांर पुरुष्ठर हम वायुक्ते कमरेके पास गये । अन्यास साहरमें देखते ही अहें सिळनेके लिन्ने वायु बरामधेवरते अहें और सीवियों शुदाने लगे । जिमले अन्यास साहर भी तेजीते आगे यहें और दोनोंका लिलन सीवियोंगर ही हो गया । बायुने अपना बायों हाम अन्यास साहर की कमरें साला और दारिते हामसे अुननी दाड़ी परुष्ठत गाल प्रत्यंत्रत आहरा कुलावत साला और तारिते हामसे अुननी वाड़ी परुष्ठत गाल प्रत्यंत्रत साला और साहरी होत्यों अने भी कावाम सुरस्तर विचा । दोनों हैंस परे । मैं अुस सुरस्तर का गुरु भी मतलन नहीं समास पाया ।

दौडी कुचेर दिनोमें (बन् १९३० में) में अच्यास साइयर साय साबरमती शेलमें था। मैंने अच्यास साइरसे पूछा या कि शुस दिन बाइसे मिलते समय दोनोंने बुहरूर किया था, शुरुका नया मतल्य था। शुरोंने हैंपने हैंशने कहा— हैए दोनों जब बिलायतमें थे, बच मैंने बाइको अेक किस्स बुनाया था। शुसमें बुहरूर आदा था। युदे सिलते समय बाइको वह बाद आ गया था।

अंशयर अच्यात शहराने मुंते वह शारा विश्वा मुनाया। लेकिन में पित पूर गया। पित्र मेंने शुंख सुरुर्द्दरण अपना अर्थ वेदाया। यह यह या कि 'शन् १९९९'के हमने जो प्रतिशा की पी, भुशका पास्त्र काला करते में यहाँ आ पहुँचा हूँ! अंशा वायुने सुविश्व किया और अस्पास साहमें जवान दिया कि 'में भी यहाँ करन आ बार्ज्या।' वस मेंने अपना पेदाया हुआ यह अर्थ अपनास साहको सुनाया सो कहते स्त्री —'शुंख वशन तो मेरे मनमें अशा हुए नहीं या, लेकिन मुक्तारे बात सती है। इस होनोंका सम्बन्ध ही श्रेश हुए नहीं या, लेकिन मुक्तारे बात सती है। इस होनोंका सम्बन्ध ही श्रेश हुए मही यो सहना के

कर मेन अपना चेत्रजा हुआ यह अप अन्तात साहक झुताया तो कहने हमें — ' कुष वश्य तो मेरे ममों अैधा नुष्ट नहीं या, केनिन मुक्ताते तात सही हैं । इम दोनोंका सम्यन्य ही अैशा है। इसे तो वाउनुत्र होता है कि में केन्से केने आ गया। किश्य तो यह कि शिवसे ज्यादा में कुष्ट कर सकता हूँ, सो नहीं मालूम होता। स्वसुत्व बापू श्रेक आदुस्त ब्यक्ति हैं।'

सन् ३६-३७ की बात होगी । अन दिनों बापू वर्षामें मगनवाड़ीमें रहते थे । मैं बोरगाँवमें रहता या । अन दिनों बापू खुय काम करते ये । आपे हुअ पत्रोंका जवाब टिखनेका समय ही नहीं मिटता या । अिएलिओ रातको दो-तीन बजे अठकर लिखते थे । मैंने यह वात सुनी तो मुझसे न रहा गया। मैंने खुनितसे बात छेडी — "बापुजी, आपने दक्षिण अफ्रीकामे अक क्ताब लिखी है 'आरोग्य विशे सामान्य ज्ञान । असमें सन बातें आ गयी हैं । आहार-टडीसे लेकर स्त्री-पुरुष सम्बन्ध तक । लेकिन अंक बात रह गयी।" बापूने आस्वर्यसे पूछा — 'कीनसी ! मैंने कहा - 'नींदफे बारेमे असमें अक भी प्रकरण नहीं है।' बापू कहने छगे — ' नींदफे बारेमें लिखने जैसा क्या है ! मनुष्यको नींद आती है. दन पह सोता है । अससे अधिक नया स्थित सकते हैं ! भैने कहा -- <sup>4</sup> यही तो बात है । आप समयपर खाउं हैं, नाप तील कर खाते हैं । दिनभरका काम वैधा हुआ रहता है । कितने लोगों के elaims आप पर आते हैं, सबको आप राजी कर छेते हैं। कीओ जत लिखता है, वो असे जवाब भी मिल जाता है। लेकिन अस्याचार होता है नींद पर । काम यहा तो छटी जाती है बेचारी नींद ! यह कैसे चलेगा ! भाहारका श्रुपवास अद्दरत दरगुजर करेगी, छेकिन नींदके सुपवासके लिये सजा भगतनी ही पहेगी ! 3

र्मनातना द्वापरना : ' मैजानता था कि मै अपनी सर्यादा छोड़कर योल रहा हूँ। छेड़िन मै भी क्या करता ! शहा स गया अस्तिओ कह दादा।

यापू नाभीर होकर बोले — "तुस कहते हो जिसका सर्थ पर हुआ कि में गीवापमी नहीं हैं। में तो घरीर मितना काम देता हैं, क्लान रो काम शुक्त केवा हैं। में नहीं मानता कि वो काम में कर करा है, पर मेरा काम है। यह तो भगवानका है। जुग्नी दिन्दा हुई हैं। में तो अपने हिस्सेज काम करने किसे हो मेंचा हुआ हैं। कुन्नी क्यादा करें, तो यह अभिमानकी बात होगी।!

सन् १९१७ की बात होगी। बापु आध्यमें शामकी प्रार्थनारे बाद अपने पिस्तरपर सक्षियेका सहारा रियर पैठे वार्ते वर रहे थे। बारूकी टड रंगेगी क्रिस खगारसे पूज्य बाने अक बादर चौहरी करके अनकी

पीठपर बाल दी थी । बापू आश्रमवासी श्री शवनीभाशी पटेख्से बार्ने कर रहे थे। रायजीभाभीको चादरपर जेक काली लकीर-छी दिलापी दी। गीरसे देला हो मालूम हुआ कि अक वड़ा काला सींप पीटेने

लिअ जिपर अधर देल रहा है। गवजीमाशीना प्यान भग हुआ देखनर और अनको क्रेफी तरफ क्षकते देग्यकर बायूने पूछा — 'क्या दे रावशीमाओ ! । बापुको भी भान तो तुला या कि पीठपर कुछ भार है। रावजीमाओं में प्रशावधान अच्छा था। अन्होंने होचा कि कोरसे कहुँगा तो या बरीमा सब लोग घवरा जावेंगे और दीकपूप होनेसे साँप

आकर बायुक्ते एन्ये तक पहुँच गया है। और आगेका रास्ता हम करनेक

भी घवरा आयगा । अन्होंने वहा - 'कुछ नहीं वापु, अंक सौंप आपकी पीठपर है । आप, चिलकल हिचर रहें । वायने कहा - 'में चिलक् रियर रहूँगा । किन्तु द्वम क्या करना चाहते हो। <sup>9</sup> रावजीमाश्रीने कहा -- भी चारों कोने पकड़कर मींप खमेत चादर मुतार दूँगा। यह चइल पहल होते ही शॉप चादरके अदर धुरु गया था। बाएने

कहा — 'मैं तो निश्चेष्ट बैठूँगाँ, छेकिन तुम सेमालना ।' रावजीमाओने चादर अुठाओ और भुसे हर जि गये । और साँप जैसे ही चादरमेंसे बाहर निकला, असे दूर फेंक दिया ।\*

दूसरे दिन अखनारोंमें समाचार मकट हुआ कि अक नागने आकर बायुके स्विपर फन फैलायी थी । अब बायु चकवरी राजा

जी रावजीभाशीने अपनी किनादमें यह किस्सा सनिस्तर दिया है। मुझे

जिला बाद या वैठा यहाँ मेंने दिया है।

नड़ा या । भगर सिरतक चड़ता को बरूर वे हिन्दुस्तानके चकवर्ती सम्राट हो जाते ! 1 अंक दिन अिस घटनाका समरण होते मैंने वापूसे पृद्धा कि जय सौंप आपके शरीरपर चड़ा, तो आपके मनमें क्या क्या हुआ ? वे बीले —

होनेवाले हैं। अंक मित्रने मुझे कहा — 'नाग अुनके कन्धे तक ही

अक खगके लिओ तो में पबरा गया था, लेकिन सिर्फ लुसी क्षणके लिओ। बादमे तो द्वान्त सँभल गया। फिर कुछ नहीं लगा! फिर विचार आने लगे कि 'अगर अिम खाँपने मुझे काटा, तो में सबसे वही कहूँगा

कि कमने कम शिसे मत मारो । आप छोग किसी भी सौंपको देखते ही असे मारने घर अताहर हो जाते हो, और न मैंने वैसा करनेये आपमेंसे

िसीको अभी तक रोका है। लेकिन जिस सौंपने मुझे काटा है, असे तो अभयदान मिलना ही चाहिये।

कुछ दिन यथे । मैं भोगोंथमें मानवादी का गया । महारेव-भामीते मुद्दे बनतादा — "आज बाउका न्यास्य अच्छा नदी हैं। रोपे हैं । मुदद भुकते ही भुद्देनि कहा — 'आज मेरा स्वास्य अच्छा नदी, blood pressure बहा होगा। शंक्टरको मुख्य को, हो अच्छा होगा।? महारेवनाओं आगे कहते क्ये — 'आज हक कमी बाट्ने अस्ती जोरते विकटलो मुख्येके किन्ने नहीं कहा या !' "

में जान-इराइर बायूने निक्ने नहीं गया । सामधी प्रार्थनीर बार बायूने अपने स्थास्प्रक पारोमें ही कहना हुन्ह किया । प्रारम्म या — 'मैं पूरा गीतापूर्मी नहीं हैं ।'

में तो पुरानी बात मूल गया था। लिकन किस साक्यमें छोरे भुग दिनका संबाद बाद आ गया। मैंने सनमें छोचा कि में बाइने इछ कहूँ, भुग्नेत पहले ही अन्होंने मेरा गुँह बन्द कर दिया।

त्वरण नरूप हा जुरशान नाम ग्रह कर विया । तवर्षे बाजूने नींदका कक्षे बरावर अदा करनेका नियम बना विया है।

## ९९

दक्षिण अक्तीकार्में वक्षमीने बादुरर इसला किया, और यह समसपर कि सर गरे, वे अनुदें छोड़कर चले गये। होदामें आते दी बादुने पहली बात यह कही कि किन्टोंने ग्रहमपर भावक इसला दिया है, जुन्हें छवा नहीं होनी चाहिये। कि मेरी ओरले हार्ने छना करता हैं।\*

शुष दिनसे बाएके परम मित्र मि॰ कैलनर्नक शाहको कहीं अनेले जाने नहीं देने थे। कैलनर्नक रूँचे पूरे और गैटे हुने शरिरेक थे। कुस्ती, पार्वितम बरीस सब कुछ अच्छी तरह जनने थे। जहाँ बार्ट्स आते . बहुँ वे अग राजकी तरह साथ ही रहें।

अेक दिन बायू किसी ग्रमामें गये थे। कैन्टनवॅकको पता चला या कि बाइएर वहाँ गोरोंका हमला होनेवाला है। अन्होंने अपनी पेंटके नेवमे रिवालवर राज लिया। अब बायुको पता चला कि थे रिवालवर

<sup>&</sup>quot; यह सारा किरता भुनकी "बात्मकथा"में आ ही गया है।

हे कर चहे हैं, तो बहुत ही मुख्या हुने और करने हमे — 'मैंक दो पर निवाहर । दुष्टारा सिवाह भगवान पर है कि विवाहर पर है मेरी रहाके हिन्ने मेरे साथ आनेको करता भी क्या है है क्या में भगवानिक हाममें प्रिक्ति मेरे साथ आनेको करता भी काम है जा है वह मूं मगवानिक हाममें अपने हैं का क्या है ना है वह मुक्ति याना थी। वैसन्वेंक मही ते ये । यानोंक किमारेजर खंडे थे। यहाँ तिसी वक्ता मां भोतिक तथ चवामें जिनका समझ हो गया। अपने तो . . . होने ही हो साकन हो था न हो क्या है। यानोंक किमारेजर खंडे थे। यहाँ तिसी वक्ता मां भोतिक तथ चवामें जिनका समझ हो गया। अपने तो . . . होने ही हो साकन हो था न हो क्या एका है कहा दिख्याची। शुख अपने क्या किमारेजर किमारेजर खंडे थे। यहाँ तिसा पार क्या किमारेजर काम हो साम हो हो साम हो है है है साम हो साम हो साम हो है है है साम हो साम हो साम हो साम

## 200

चम्यारनकी बात है । बापूकी ओस्से होनेबाली अन्याय अत्याचारोंकी. जॉनसे प्रजामें दुख जान आ रही थी । ह्यान स्थानपर बापूने को स्कूल स्लोले, सुनका भी लोगोंपर असर पड़ रहा या । निल्डे गोरे बड़े ही परेशान थे !

किसीने शक्से कहा — 'यहाँका निल्हा सबसे दृष्ट है । वह आपको मार डाल्ना चाहता है । शुसने हत्यारे तैनात किये हैं । '

ञ्चाचे क्षे अेक दिन ससको बाप कानेन्छ शुक्के नाकेन्द्र पहुँच गये और कहने करो — 'की सुमा है कि आपने सुन्ने मार बालनेक किन् इस्पारे तैनाव किये हैं। जिसक्तिओ किशीको कहे निना अकेक्स आया हूँ।'

देचारा निष्टहा स्तम्भित हो गया।

छत् १९१७ की बात होगी। बावू आश्रममें शामकी प्रार्थनांक यद अवले दिस्तारण तक्ष्मिक सहारा लेकर वेठे बातें कर रहे थे। बाइफी टंड लगेगी किस स्वास्त्रे युज्य बान अक नादर चीहने करेंक प्रार्थ गीठवर हाल दी थी। बायू आश्रमवासी श्री सात्रीमामी प्रेटल्से बातें कर रहे थे। शायकीमाश्रीको चादराए अक काली लक्षीरनी दिल्लायी

दी। गौरसे देखा तो माङ्गम हुझा कि अेक वड़ा काला साँच पीटोर्ने आक्रम बायुक्ते प्रन्ये तक पहुँच गया है। और आगेका रास्ता तम करने किंग्रे क्षिपर शुपर देख रहा है। गवजीमाओका प्यान मंग हुआ देखकर और शुपको क्षेत्रकी तरक साकरो देखकर बायुने पूछा—'क्या है,

रावजीमाओ ! ' बायुको भी भान तो हुआ या कि पीठपर दुछ मार है। रावजीमाओं में मंत्रगायपान अच्छा या। जुन्होंने शेवा कि जोरते कहूँगा तो या बरीत छव लोग पवरा जायेंगे और दीहणूर होनेसे सौंच भी पचरा जायगा। अन्होंने कहा — 'कुछ नहीं बायु, ओक सौंच आपकी पीठपर है। आब, विल्कुल रियर रहें।' बायुने कहा — 'में विल्कुल रियर रहें। शिन्सु हुम नमा करना चाहने हो।' यावजीमाओंने कहा — 'सैं चारों कोने पकड़कर सींच समेत चाहर सुवार हूँगा।' यह चहल पहल होते ही सींच -बादरके अदर सुव गया था। बाहने

कड़ा — 'मैं तो निर्मेश नेर्द्रमां, लेकिन हुए मेंसास्त्रा !' यानतीमाअनि चादुर शुकाओ और सुसे दूर ले गये ! और साँप असे ही चादपांसे बाहुर निकला, सुसे दूर मेंक दिया !\*

दूसरे दिन अखवारोंमें समाचार प्रकट हुआ कि ओक नागने आकर बापूके सिरपर फन फैलाबी थी । अब बापू चकतर्वी राजा

भार बाधू भारत्यर फान प्रश्लाय था। अब बाधू भारत्या राज्य भारति प्राप्तिमाणीते भपनी किनावमे यह किल्पा क्षतिस्तर दिवा है। यह देना यह या वैसा वहीं मैंने दिवा है।

हो जाते ! ? अंक दिन जिस घटनाका समरण होते मैंने बापूने पृष्ठा कि जय चाँप आपके शरीरपर चड़ा, तो आपके मनमें क्या क्या हुआ ! वे बोले — ' अंक समके लिये तो में पबरा गया था, लेकिन सिर्फ असी शामिक लिये। बादमें तो दुरुत मैंमल गया। पित्र कुछ नहीं स्थ्या। फिर विचार

होनेवाले हैं। अंक मित्रने मुक्ते फट्टा — 'नाग अनोत कर्या तक ही चड़ा था। आर मिरतक नहता तो जल्द ये हिन्दुलानके नकपती समाद

आने ख्रेन कि 'अगर जिल सौंपने सुक्षे काटा, तो में सबसे वही कहुंगा कि कमते कम असे मत गारो । आप छोग किसी भी खाँपको देखते ही असे मारने पर अतारू हो जाते हो, और न मैंने बैसा करनेसे आपमेंसे

किसीको अभी तक रोका है। लेकिन जिल गाँपने मुसे काटा है, अने तो भगपदान मिलना ही चाहिये।